

# स्तोत्ररतमाला

श्रीमान्निगमान्तमहादेशिक विरचित स्तोत्रजालरूपः

द्विती यो भागः



श्रीमन्महीग्नूरराजधान्यां विद्योतमान श्रीब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकालास्थान्य।
(३३) तमे पदे मूर्धामिषिक्तैः

श्रीलक्ष्मीहयत्रीवदिव्यपादुकासेवक श्रीमद्भिनवरङ्गनाथ ब्रह्मतन्त्रपरकालमहादेशिकैः (शा.१८३९)-तमे-प्रतिष्टिप्रिया श्रीमद्वेदान्तदेशिकविहारसभया मुद्रियत्वा

प्रकाशिता

विजयसंवत्सरपौषमासे

2948

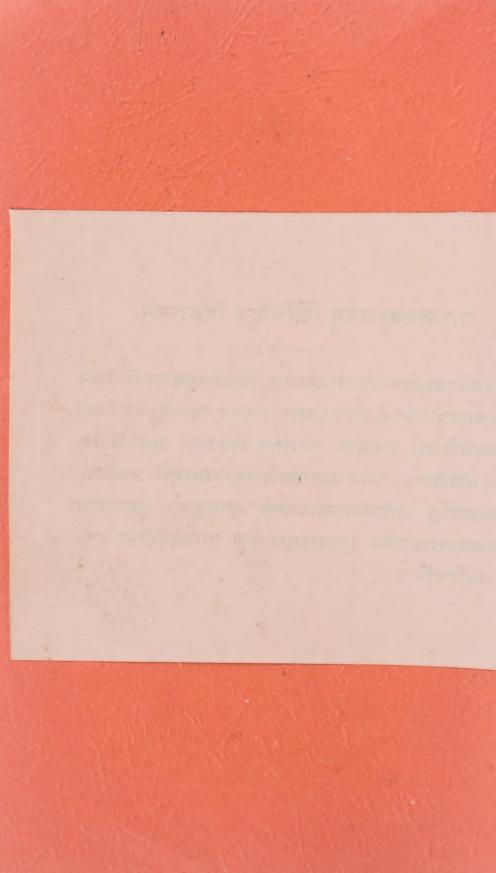

G. Semafille

# स्तोत्ररतमाला

श्रीमान्निगमान्तमहादेशिक विरचित स्तोत्रजालरूपः

द्वितीयो भागः



श्रीमन्महीशूरराजधान्यां विद्योतमान श्रीब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकालास्थान्यां (३३) तमे पदे मूर्धामिषिकैः

श्रीलक्ष्मीहयप्रीविद्वयपादुकासेवक श्रीमद्भिनवरङ्गनाथ ब्रह्मतन्त्रपरकालमहादेशिकै: (शा.१८३९)-तमे-प्रतिष्ठापितया श्रीमद्वेदान्तदेशिकविहारसभया मुद्रयित्वा

प्रकाशिता

विजयसंवत्सरपौषमास

१९५४

# INTERPRETATION.

and the same of th

to the first the first

BOAR COURSE STREET, IL

### विषयसूची

| सं                          | पुटसं   | खया |
|-----------------------------|---------|-----|
| १ श्रीहयप्रीवस्तोत्रम्.     | FF F    | 8   |
| २ गरुडदण्डकः                |         | 8   |
| ३ अरचुअसअअम् (अरयुतशतकम् ). |         | Ę   |
| ४ देवनायकपञ्चाशत्.          |         | २२  |
| ५ श्रीवरदराजपञ्चाशत्.       |         | २७  |
| ६ देहळीशस्तवः               | • • •   | 38  |
| ७ यथोक्तकारिस्तोत्रम्.      | • • •   | ३४  |
| ८ गोपालविंशतिः              |         | ३५  |
| ९ कामासिकाष्टकम्.           |         | ३७  |
| १० अष्टभुजाष्टकम्.          | •••     | ३८  |
| ११ पंरमां र्थस्तुतिः        |         | ३९  |
| १२ भूस्तुतिः                | • • •   | 80  |
| १३ गोदास्तुतिः              |         | 83  |
| १४ शरणागतिदीपिका.           | • • •   | ४६  |
| १५ न्यासदशकम्.              |         | 48  |
| १६ सच्याख्या न्यासविंशतिः   |         | ५२  |
| १७ न्यासतिलकम्.             | • • • • | ६३  |
| १८ षोडशायुधस्तुतिः          |         | ६७  |
| १९ श्रीसुदर्शनाष्टकम्.      |         | ६९  |
| २० दशावतार स्तोत्रम्.       | • • •   | 90  |
| २१ दयाशतकम्.                |         | ७२  |

| २२ | भगवद्धयानसोपानम्.             |       | 4.  |
|----|-------------------------------|-------|-----|
| 23 | अभीतिस्तवः                    | ***   | 68  |
|    |                               |       | ८६  |
|    | रघुवीरगद्यम्.                 |       | 98  |
| 24 | श्रीस्तुति:                   |       | 98  |
| २६ | गरुडपञ्चारात् .               | • • • |     |
|    | वैराग्यपञ्चकम्.               | ***   | 96  |
|    |                               | * * * | 200 |
|    | यतिराजसप्ततिः                 |       | 201 |
| 29 | द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यस्तावलिः |       |     |
| 30 | -0.2.0                        |       |     |
|    |                               |       | १३८ |
| ३१ | किंग्रहेशस्तुतिः              |       |     |





श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकाः

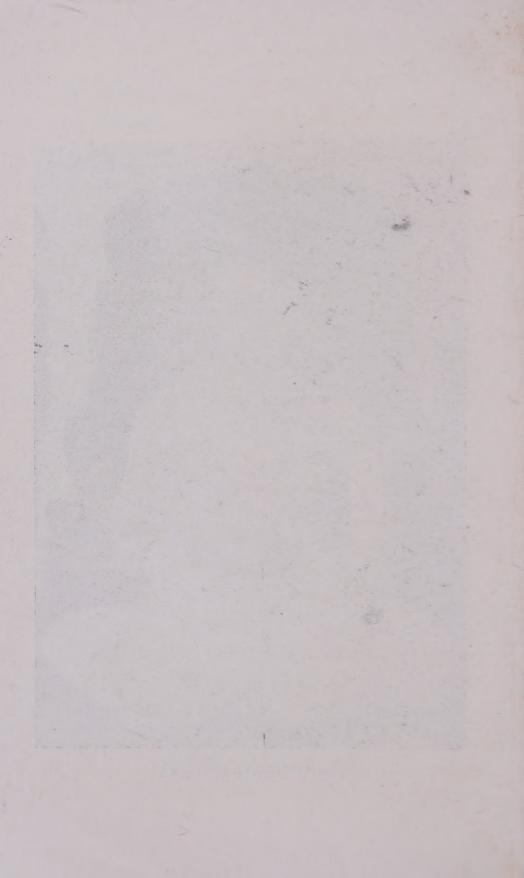

## श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमते निगमाम्त महादेशिकाय नमः । श्रीमत्कविकथक कण्ठीरव श्रीनिगमान्तमहादेशिक विराचित श्री ह य ग्री व स्तो त्र म् ।



श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किक केसरी । वेदान्ताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥



ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् । आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ॥ 8 स्वतिस्सदं शुद्धस्फाटिकमणि भूभृत्प्रतिभटं सुधासब्रीचीभिः द्युतिभि रपताप त्रिभुवनम् । अनन्तेस्त्रय्यन्तै रनुविहित हेषाहल्हलं हतारोषावद्यं हयवदनमीडीमहि महः ॥ 2 समाहार स्साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिः बोधजलधेः। कथादर्प क्षुभ्यत्कथककुल कोलाहलभवं हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदन हेषाहल्हलः ॥ ₹ प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टरञ्जन श्रीरपूर्वा । वाक्ती वेदान् भातु मे वाजिवक्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः ॥ विशुद्धविज्ञानधनस्वरूपं विज्ञानविश्राणन बद्धदीक्षम् । दयानिधि देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये ॥ 4 अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्जे रद्यापि ते भृतिमदृष्टपाराम् । स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः ॥ 8

| दाक्षिण्यरम्या गगरशस्य मूतिः दवी सरोजासनधमेपत्नी ।            |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| व्यासादयोऽपि व्यपदेश्यवाचः स्फुरान्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः ॥   |     |
| मन्दोऽभाविष्यन्नियतं विरिञ्जः वाचांनिधे विञ्जतभागधेयः।        |     |
| दैत्यापनीतान् दययैव भूयोऽप्यध्यापयिष्यो निगमान्नचेत्वम् ॥     |     |
| वितर्कडोळां व्यवधूय सत्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वम् ।       |     |
| तेनैव देव त्रिदशेश्वराणां अस्पृष्ट डोळायितमाधिराज्यम् ॥       | 9   |
| अमौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तोरातस्थिवान् मन्त्रमयं शरीरम् ।     |     |
| अखण्डसारै हीविषां प्रदानै राप्यायनं न्योमसदां विधत्से ॥       | 20  |
| यन्यूलमीहक् प्रतिभाति तत्त्वं या मूलमाम्नायमहाद्रुमाणाम् ।    |     |
| तच्वेन जानन्ति विशुद्ध सत्वाः तामक्षरामक्षरमातृकां ते ॥       | 2 8 |
| अव्याकृतात् व्याकृतवानिस त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वम् ।  |     |
| शंसिन्त तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वर त्वां त्वदुपज्ञवाचः ॥ | १२  |
| मुग्धेन्दुनिष्यन्दिवलोभनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधाप्रस्तिम्।    |     |
| विपश्चितश्चेतिस भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धिसन्धोः ॥         | १३  |
| मनोगतं पश्यति यस्सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसम् ।            |     |
| स्वयं पुरोभावविवादभाजः किङ्कुर्वते तस्य गिरो यथाईम् ॥         | १४  |
| अपि क्षणार्ध कलयन्ति ये न्वामाष्ठावयन्तं विशदै भीयूखैः।       |     |
| वाचां प्रवाहैरिनवारितैस्ते मन्दािकनीं मन्दियतुं क्षमन्ते ॥    | 94  |
| स्वामिन् भवद्ध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम्।   |     |
| अलक्षिते कापि निरूदमूलं अङ्गीष्ववानन्दथुमङ्कुरन्तम् ॥         | १६  |
| स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वद्ध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् । |     |
| अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति ॥            | १७  |
| स्वैरानुभावास्त्वदधीनभावाः संरुद्धवीर्यो त्वदनुग्रहेण ।       |     |
| विपश्चितो नाथ तरन्ति मायां वैहारिकीं मोहनपिञ्छिकां ते ॥       | 26  |
| प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकात्प्रत्यग्रनिरश्रेयससम्पदो मे । |     |
| समेधिषीरंस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः ॥           | 29  |

| विलुप्तमूर्धन्यलिपि कमाणां सुरेन्द्रचूडापद लालितानाम् ।         |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| त्वदिङ्कराजीव रजःकणानां भूयान् प्रसादो मिय नाथ भूयात् ॥         | 20 |
| पारिस्फर नूपुरचित्रभानुप्रकाशानिर्धूत तमोऽनुषङ्गाम्।            |    |
| पदद्वयों ते परिचिन्महेऽन्तः प्रबोधराजीव विभातसन्ध्याम् ॥        | २१ |
| त्वात्किङ्करालङ्करणोाचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानाम्।        |    |
| मञ्जप्रणादं माणिन् पुरं ते मञ्जूषिकां वेदिगरां प्रतीम: ॥        | २२ |
| संचिन्तयामि प्रतिभादशास्थान् संधुक्षयन्तं समयप्रदिपान् ।        |    |
| विज्ञानकल्पद्रुम पल्लवांभ व्याख्यानमुद्रा मधुरं करं ते ॥        | २३ |
| चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सब्येतरं नाथ करं त्वदीयम्।         |    |
| ज्ञानामृतोदञ्चनलालसानां लीलाघटीयन्त्रामिवाश्रितानाम् ॥          | 78 |
| प्रवोधिसन्धाररुणैः प्रकाशैः प्रवाळसङ्घातिमवोद्रहन्तम् ।         |    |
| विभावये देव सपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानाम् ॥           | २५ |
| तमांसि भित्त्वा विश्वदैर्मयूरवैः सम्प्रीणयन्तं विदुपश्चकोरान् । |    |
| निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्धने चन्द्राभिव स्फुरन्तम् ॥       | २६ |
| दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः।           |    |
| श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम् ॥     | २७ |
| विशेषवित्पारिषदेषु नाथं विदग्धगोष्टी समराङ्गणेषु ।              |    |
| जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमम्युपयाः ॥      | 26 |
| त्वां चिन्तयंस्वनमयतां प्रपन्नः त्वामुहूणन् शब्दमयेन धाम्ना ।   |    |
| स्वामिन् समाजेषु समेधिषीय स्वच्छन्दवादाहववद्वस्र्रः ॥           | 29 |
| नानाविधानामगतिः कलानां नचापि तीर्थेषु कृतावतारः ।               |    |
| भ्रुवं तवानाथपारिग्रहायाः नवं नवं पात्रमहं दयायाः ॥             | 30 |
| अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलंकृषीरन् हृद्यं मदीयम् ।               |    |
| शङ्काकळ्ङ्कापगमोज्वलानि तत्त्वानि सम्यञ्चि तव प्रसादात्॥        | ३१ |
| व्याख्यामुद्रां करसरासिजैः पुस्तकं शङ्खचके                      |    |
| बिभ्रद्भिनस्पिटिकरुचिरे पुण्डरीके ानेषण्णः।                     |    |

अम्लानश्रीरमृतिवशदै रंग्नुभिः प्रावयन्मां आविर्भूयादनधमिहमा मानसे वागधीशः ॥ वागर्थासिद्धिहेतोः पठत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्तया । किवतार्किककेसारणा वेङ्कटनाथेन विराचितामेताम् ॥

३२

3 3

-: \*: --

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमदेङ्करनाथार्यस्य कृतिषु श्रीह्यग्रीवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥ कवितार्किक सिंहाय कल्याणगुणशालिने । श्रीमते वेङ्करेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥

\*\*\*\*\*\*

॥ श्रीः॥ श्रीगरुडदण्डकः

-: \*:-

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥



नमः पन्नगनद्भाय वैकुण्ठवशवर्तिने । श्रुतिसिन्धुसुधोत्पादमन्दराय गरुतमते ॥

गरुडमिखलवेदनीडाधिरूढं द्विषत्पीडनोत्किण्ठिताकुण्ठवेकुण्ठपीठीकृतस्कन्ध-मीडे स्वनीडागितपीत रुद्रासुकीर्तिस्तनाभोग गीढोपगृढ स्फरत्कण्टकब्रात वेध-व्यथावेपमान द्विजिह्वाधिपाकल्प विष्कार्यमाण स्प्रावारिकारत्वरोचिश्छ्याराजि-नीराजितं कान्तिकल्लोलनीराजितम् ॥

जय गरुड सुपर्ण द्वींकराहार देवाधिपाहारहारिन् दिवौकस्पतिक्षिप्तदंभोळि धाराकिणाकल्प किल्पीन्तवात्लकल्पोदयानस्य वीरायितोद्यचमल्कार दैल्यारि जैत्र ध्वजारोह निर्धारितोत्कर्षसङ्कर्षणात्मन् गरुत्मन् मरुत्यञ्चकाधीश सत्यादिमूर्ते न कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः ॥

नम इदमजहत्सपयांय पर्यायनिर्यातपश्चानिलास्भालनोद्देलपाथोधिवीचीचपे-टाहताधातपातालभांकारसंकुद्ध नागेन्द्रपीडास्रगीभाव भास्वत्रलश्चेणये चण्ड-तुण्डाय नृत्यद्भुजङ्गभुवे विज्ञिणे दंष्ट्रया तुभ्यमध्यात्मविद्याविधेया विधयो भव-द्दास्य मापादयेथा: दयेथाश्च मे ॥

मनुरनुगत पश्चिवकत्रस्कुरत्तारकस्तावकश्चित्रभानुष्रियाशेखरस्त्रायतां निम्न-वर्गापवर्गप्रसूतिः परव्योमधामन् वलद्विषद्पेज्वलद्वालखिल्यप्रातिज्ञावतीर्णं स्थिरां तत्त्वबुद्धं परां भक्तिधेनुं जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानन्ददोग्धीं दधीथा मुधा कामहीनामहीनामहीनान्तक ॥

> षट्विंत्रशद्गणचरणो नरपरिपाटी नवीनगुम्भगणः (गुणः) । विण्णुरथदण्डकोऽसौ विषटयतु विपक्षवाहिनीव्यूहम् ॥

विचित्रसिद्धिदस्सोऽयं वेङ्कटेशविपश्चिता । गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य-कृतिषु

गरुडदण्डकस्सम्पूर्णः ॥

कवितार्किकसिंहाय-वेदान्तगुरवे नमः ॥



#### ॥ श्री:॥

### अच्चुअसअअम् ॥

### अच्युतशतकम् ॥



सिरिवेङ्करणाहजो कइतिकअसिंहसञ्चतन्त सतन्तो । वेअंतारिअवजो महं सण्णिज्झेउ सङ्ग सअ हिअअमिम ॥

छाया ॥ श्रीवेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकसिंहसर्वतन्त्र स्वतन्त्रः । वेदान्तार्थवर्यो मम संनिधत्तां सदा स्वयं हृदये ॥



8

2

णमह तिअसाण णाहं सच्चं दासाण अचुअं ठिरजोइम् ।
गलुडणइ तडतमालं अहिन्दणअरोसहायलेकगइन्दम् ॥
नमत त्रिदंशानां नाथं सत्यं दासानांमच्युतं स्थिरज्योतिम् ।
गरुडनदी तटतमालं अहीन्द्रनगरौषधाचलैक गजेन्द्रम् ॥
किङ्करसच्च थुई तुह सअंभुगेहिणी विलासवाहित्तिमई ।
फाणआ बाळेण मए पंजरसुअजिष्यअं व कुणउ पसाअम् ॥
किङ्करसत्यस्तुतिस्तव स्वयम्भुगेहिनी विलासव्याहृतिमयी ।
फाणता बालेन मया पञ्जरगुकजिष्पतिमव करोतु प्रसादम् ॥
मिलिणं वि भासिअं मह किंकरसच्च तुह कित्तिजोण्णापसरे ।
लगां लहउ विसाद्धं रच्छासिळळं व तिवहआसोत्तगअम् ॥
मिलिनमिप भाषितं मम किंकरसत्य तव कीर्तिज्योत्साप्रसरे ।
लगं लभतां विश्वाद्धं रच्यासालेलिमिव त्रिपथगास्रोतोगतम् ॥
तत्थरिणएण ठविआ सोहउ तिअसाणणाह तुज्झ समाए ।
वंदित्तणमिहआणं मज्झिम्म सुईण बालिसा मज्झ थुई ॥

त्रसारि नयेन स्थापिता शोभतां त्रिदशानां नाथ तव समाजे । वंदित्वमहितानां मध्ये श्रुतीनां बालिशा मम स्तुति: ॥ 8 अम्हगुरूणां अच्चुअ जीहासीहासणीम लद्धपडिहो। पडिवाइअ परमहो वारेसि अपंडिअत्तणमम्हाणम् ॥ अस्मद्ररूणामच्युत जिह्नासिंहासने लब्धप्रतिष्ठ:। प्रतिपादितपरमार्थो वारयस्यपण्डितत्वमस्माकम् ॥ 4 हिअएस दोसिआणं जण्हइलहरीस पुण्णचंदोव्य फुडो। कलुसजलेसु व हंसी कसाअकबुरेसु ठाइ अच्छ ण खणम् ॥ हृदयेषु देशिकानां जाह्नवीलहरीषु पूर्णचन्द्र इव स्फुटः । कलुपजलेष्विय हंसः कषायकर्वरेषु तिष्टस्यच्युत न क्षणम् ॥ ६ आअममेत्तपमाणो आगोविअणं पआरुणिअमाहपो । सद्घहिअ हिअअसुळहो दूरं मुअसि णअसच डोळाअंते ॥ आगममात्रप्रमाण आगोपीजनं प्रकाशनिजमाहाभ्यः। अद्भधद्धृदयमुलभो दूरं मुञ्जिसि नतसत्यडोलायमानान् ॥ 9 संख्विअ सअलहेअं सरणागअसच सचणाणाणंदम् । उल्लंघिअतिविहंतं उवणिसआणं सआइ गाअंति तुमम् ॥ संक्षपितसकलेहयं शरणागतसम्य सत्यज्ञानानन्दम्। उल्लीघतित्रविधान्तमुपनिषदां शतानि गायन्ति त्वाम् ॥ 6 कुणिस ण कीरासि केण वि टावेसि ण संटविज्ञासि अणण्णाठिओ । हरिस णिहिलं ण हीरिस अहिंदणअरेंदअणहजोइ पुरंती ॥ करोषि न क्रियसे केनापि स्थापयसि न संस्थाप्यसेऽनन्यस्थित: । हरसि निखिलं न हियसे अहीन्द्रनगरानघज्योतिः स्फुरन् ॥ 9 अणुपमिअस्स वि अचुअ सत्ती तुह सअळधारणाइपउत्ता। तेण पडिवाथुपुण्णो सुव्वसि अपिडहअणिअटिई सन्वगओ ॥ अणुप्रमितस्याप्यच्युत शक्तिस्तव सकलधारणादिप्रयुक्ता भूता। तेन प्रतिवस्तुपूर्णेरश्रूयसेऽप्रतिहतनिजास्थितिस्सर्वगतः ॥ १०

| सअळाण धरणणि अमणसानित्तणणिअमसंठिओ सन्वतणू।               |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| सुव्विस अचुअ सन्त्रो सअदंसिअ कजकारत्तणकबुरो ॥           |     |
| सकलानां धरणनियमनस्वामित्वनियमसंस्थितस्सर्वतनुः।         |     |
| श्रूयसेऽच्युत सर्वस्त्वयंदर्शितकार्यकारणत्वकर्बुरः ॥    | 8 8 |
| पुरिसपहाणसरीरो भुवणाणं होसि अच्चुअ उवाआणम् ।            |     |
| णिअसंकप्पसणाहो वहसि णिमित्तत्तणं वि अब्भुअसत्ती ॥       |     |
| पुरुषप्रधानशरीरः भुवनानां भवस्यच्युतोपादानम् ।          |     |
| निजसङ्कल्पसनाथो वहसि निमित्तत्वमप्यद्भतदाक्तिः॥         | १२  |
| विसमगुणंकुरपअरे जलं व सामण्णकालणं तुह केळी।             | , , |
| णिअकम्मसत्तिणिअआ अचुअ बम्हाइठावरंतिवसेसा ॥              |     |
| विषमगुणाङ्करप्रकरे जलमिव सामान्यकारणं तव केळि:।         |     |
| निजकर्मशक्तिनियता अच्युत ब्रह्मादिस्थावारन्तविशेषाः॥    | १३  |
| पुरिसा तुज्झ विहूई अच्चअ लच्छीअ इद्धिआसणाओ ।            | , , |
| णित्थ परं तुज्झाणं सा वि सिरी होइ तुज्झ किं उण इअरम् ।। |     |
| पुरुषास्तव विभूतिरच्युत लक्ष्यास्त्रीसंज्ञाः ।          |     |
| नास्ति परं युवाभ्यां सापि श्रीभवति तब किं पुनरितरत ॥    | १४  |
| णखु तुह सरिसभ्महिआ णाह तुमं एव्व सव्वलोअसरण्णा।         | , , |
| एआवणाणसारं अमुणिउण्णाउं तिअसणाहर्असविहंता ॥             |     |
| न खलु तव सहशाभ्यधिका नाथ त्वमेव सर्वलोकशरण्यः।          |     |
| एतावज्ञानसारमिति ज्ञातुं त्रिदशनाथेतराविन्तिनता ॥       | १५  |
| भाइ फणिंदपुराहिव पडिवाछं तेसु पाअडपहुत्तफला।            | , , |
| अवि दुहिगवमुहेहिं आणत्ती तुह अलंघणीअ पहावा ॥            |     |
| माति फणीन्द्रपुराधिप प्रतिपालयन्सु प्रकटित प्रभूतपाला । |     |
| अपि दुहिगप्रमुखेराज्ञातिस्तवालङ्गनीयप्रभावा ॥           | १६  |
| णिअमिवहीण पउत्ती सन्त्राण वि दाससच उदिसिअ तुमम्।        | 14  |
| सद्धणिमंतिअबंहणसमाहिसिद्धं लहंति तिअसा भुक्तिम् ॥       |     |
|                                                         |     |

नियमविधीनां प्रवृत्तिस्सर्वेषां दाससत्योद्दिश्यत्वाम् । श्राद्धनिमन्त्रितब्राह्मणसमाधिसिद्धां लभन्ते त्रिदशा भुक्तिम् ॥ १७ आरज्झ तिअसविळए अच्छा णिचं ण ठासि जइ णाम तुमम्। कम्माण कंप्पिआणं काहिअ कप्पन्तरेस को णिव्वेसम् ॥ आराध्य त्रिदशविलयेऽच्युत नित्यं न तिष्ठिस यदि नाम त्वम् । कर्मणां कल्पितानां करिष्यति कल्पान्तरेषु को निर्वेशम् ॥ 26 कप्पेसि काङ्क्र आइं कप्पदुनो व्य सिरिकंचणलआसहिओ। णअसच सइफलाइं णिअछाहिणिहिण्ण णिचतावतिह्वणो ॥ कल्पयसि कांक्षितानि कल्पटुम इव श्रीकाञ्चनल्यतासहितः। नतसत्य सदाफलानि निजन्छायानिंभिन्ननित्यतापत्रिभवनः । सअलाअमाण णिष्ठा सअलस्राणं वि अन्तरो अप्पाणा । सअलफलाणपसूई सअलजणाणं समो खं णअसच तुमम् ॥ सकलागमानां निष्ठा सकलसुराणामप्यन्तरआधा। सकलफलानां प्रसृतिः सकलजनानां समः खलु नतसत्य त्वम् ॥ इअ सब्बाण समाणो सचाठिओ दाससच सइ परिपुण्णो । किह वहसि परुखवाअं पंडवपन्हेसु पेसणं वि सहंतो ॥ इति सर्वेषां समानः सत्यस्थितो दाससत्य परिपूणः। कस्माद्रहासि पक्षपातं पाण्डवप्रमुखप् प्रेषणमपि सहन् ॥ २१ विसम्मि कम्ममगो विपरिखळंताण वहिल्अकरणाणम् । णाह निहिळाण अण्णा णिथ तुमाउ णअसच हत्थाळेंवा ॥ विषमे कर्ममार्गे विषरिस्वलनां विह्वलितकरणानाम् । नाथ निखिलानामन्यो नास्तित्वन्नतसस्य हस्तालंबः ॥ २२ णाणस्सको अविसओ अञ्चअ कलुणाए तुन्झ को दूरिठओ । सत्तीअ को अइभरो ताखु उवाओ तुमं चिअसअंसिद्धो ॥ ज्ञानस्य कोऽविषयोऽच्युत करुणायास्तव को दूरास्थतः। शक्तेः कोऽतिभरस्तस्मात्वल्यायस्त्वमेवं स्वयंसिद्धः ॥ २३

संकप्पकण्णहारो विकरसच भवसाओर अइगाहिरे। अणहो तुमं खु पोओ अप्पाण किवासभीरणेणपउत्तो ॥ सङ्कल्पकर्णधारः किंकरसता भवसागरेऽतिगधीरे । अनघस्त्वं खलु पोतः आत्मकृपासमीरणेन प्रयुक्तः ॥ 28 अच्छ ण दंति मोक्सं ईसरमावेण मविआ इअरसुरा। रत्तिं पडिवट्टेउं लक्सं आलेक्सदिणअराण वि ण समम् ॥ अच्युत न ददति मोक्ष ईश्वरमावेन भाविता इतरस्राः। रात्रिं परिवर्तयितुं लक्षमालेख्यदिनकराणाः पि न क्षमम् ॥ 34 अमिअरससाअरस्स व अहिंदपुरणाह णिम्सळ्सहम्पार्म्। तीरंति ण विगणेउं अणण्णसुळहार् तुःका गुणरअणार्म् ॥ अमृतरससागरस्येव अहीन्द्रपुरनाथ निर्मलमहार्घाणि। तीर्यते न विगणियतुं अनन्यसुलभानि तब गुणरलानि ॥ 39 भूसिअ सुइसीमंतो सुअइंद उरेस सब्बगुणकीमंतो । खिवअतिसामलमोहो मुणीण हिअएस पुरीस सामकनीहो ॥ भूषितश्रुतिसीमन्तः भुजगेन्द्रपुरेश सर्वगुणसीमन्तः। क्षापिततृषामलमोही मुनीनां हृद्येषु स्फुरसि इपामलम्भूसः ॥ 210 सहलक्षण सिरिवच्छी सोहांस णिभ्यचिरिहराणसिरिवच्छो । रणदेवणसविह्मओ उध्यलगल्लणर्तीरवणसविह्मओ ॥ ग्रुमतक्षणश्रीवत्सः शोमसे निर्मुक्तविरहद्यणश्रीवत्सः। रणदेवनसविधगतः उच्चलगर्डनदीतीर सिधिमगजः ॥ 38 अउमारजी न्वणाउँ अहिद उरणाह अहिम अं अण्रू अम् णिचं सहावसिद्धं सुन्तर्स्रिमाहिय सहं तह रूपम्। अकुमारयोवनस्थितं उहीन्दपुरनाधमभिमतमनुरूपम् । नित्य स्वभावसिद्धं अपते स्रिमहितं रामं तब रूपम् ॥ तिउगं तस्स विआरा अद्यय पुरिस्तोत्त आयमगारी जंता अहा तुह खु समझा परस्मि रूनिमा भूसणन्यसरूना ॥

त्रिगुणं तस्य विकारा: अच्युत पुरुष इत्यागमगणनीयाः। अर्थास्तव खलु समस्ताः परिसम् रूपे भूषणास्रखरूपाः ॥ 30 णिंति तुमाओ अचुअ णिक्खविअ त्रिवक्खनिट्ठुरपरक्कमणा। संठविअपरमधम्मा साहुपरित्ताणसप्पला ओआरा ॥ निर्यान्ति त्वदच्युत निक्षपितविपक्षनिष्ठुरपराक्रमणाः। संस्थापितपरमधर्माः साधुपरित्राणसत्कला अवताराः ।! 38 हीरमणिसरिच्छणिअरुइ हरिआअंतभुअइंदपुरपरंतो । काले दासअणाणं कह्नहणा होऽसि दिण्णकालुण्णरसा ॥ हंरिमणिसदृक्षनिजरुचि हरितायमान भुजगेन्द्रपुरपर्यन्त:। काले दासजनानां कृष्णधनो भवसि दत्तकारुण्यरसः ॥ ३२ गलुलणइकच्छरण्णे लिक्निजासि लिच्छिमहिकणेरुमणहरो। दीसंतबहुळदाणो दिसगाइंदोव्य तुडिअदणुइंद्दुमो ॥ गरुडनदीकच्छारण्ये लक्ष्यसे लक्ष्मीमहीकरेणुमनोहरः। हश्यमानबहुळदानो दिशागजेन्द्र इव खंडितदनुजेन्द्रदृमः ॥ 3 3. मुहअंदमवुळिंदिणअर मज्झाठेओ तुज्झ चिहुरभारंघारो । अविडिअघडनासींत सचण्ठावेइ दाससच समग्गम् ॥ मुखचन्द्र मौळिदिनकरमध्यस्थितस्तव चिकुरभारान्धकारः। अर्घाटतघटनाराक्तिं सत्यंस्थापयति दाससत्य समग्राम् ॥ 38 परिहासिअ पुण्णचन्दं पउमसरिच्छपसण्ण लोअणजुअळम् । सङ्काष्पिअदुरिआइवि सहारिअं हरइ दाससच तुह मुहम् ॥ पीहारसितपूर्णचन्द्रं पद्मसदक्ष प्रसन्नलोचनयुगळम्। सङ्गल्पितदुरितान्यापे संस्मृतं हरति दाससत्यतवमुखम् ॥ ३५ माहण्यं तुहमाहिअं मङ्गलिअं तुलिसकोत्थुहण्यमहाणम् । अच्युअ ठिरवणमालं वच्छं दंसेइ लच्छिलक्खणमुहअम् ॥ माहात्म्यं तव महितं माङ्गिळकं तुलिस कौरतुभ प्रमुखानाम्। अच्युतस्थिरवनमालं वन्संवक्षो दर्शयति लक्ष्मी लक्षणसुभगम् ॥ ३६

णिव्विसइ णिन्ततावो देवअणो देवणाअअ विहिप्पमुहो । सीअळ सन्दवहुत्तं छाहिन्तुह विउलवाहुकपदुमाणम् ॥ निर्विश्वति नित्यतापो देवजनो देवनायक विश्विप्रमुखः। शीतलसान्द्र प्रभूतां छायां तव विपुलवाहुकस्पद्रमाणाम् ॥ ३७ सङ्कणचन्दखोहिअ तिउणोअहि विउलबुब्भुअपअरेहिम् । बम्हण्डेहि विभारिअं किङ्करसच तुह कीस णु किसंउअरम् ॥ सङ्करचन्द्रक्षोभित त्रिगुणोदिधिविपुल बुब्दुदप्रकरैः। ब्रह्माण्डेरपि भरितं किङ्करसत्य तवकस्मानु कृशमुदरम् ॥ 36 णाहिरुहं तुह नळिणं भुअएसर णअरणाह सोणइ सुहअम्। मज्झिठिअबम्हभर्मरं वच्छासण लच्छिपाअवीटसरिच्छम् ॥ नाभिरुहं तव निळनं भुजगेश्वरनगरनाथ शोभते सुभगम्। मध्यस्थित ब्रह्मभ्रमरं वत्सासनलक्ष्मीपादपीठ सहक्षम् ॥ 39 दिटपीडिअ महुकयिटव सोणिअपलपरिपाडलम्बरघडिआ । राअइ अचुअ मुहला रइणाहगइन्दिसङ्खला तुह्मरसणा ॥ दृदपीडितमधुकैटम शोणित पटलपरिपाटलाम्बरघटिता । राजतेऽच्युत मुखरा रितनाथगजेन्द्र शृङ्खला तवरदाना ॥ 80 दासाण सच दीसइ दाणवीराण दीहणिदासअणम्। तुह्उ अरिङ्गितिहुवणपासाअक्रम्भसच्छअं ऊरुजुअम् ॥ दासानां सत्य दृश्यते दानववीराणां दीर्घनिद्राशयनम् । तवोदर स्थितत्रिभुवन प्रासादस्तम्भसच्छायमूहयुगम् ॥ जाणुमणिदप्रणेण अजङ्घामरगलकळाइआअअ घणिआ । अच्ञणमुअइ कन्ती लच्छीव सरोअलच्छणे तुह चलणे ॥ जानुमणिद्पेणेन च जङ्गामरकत कळाचिकया च धन्या। अच्युत नमुञ्जतिकान्तिः लक्ष्मीरिव सरोजलांछनौ तवचरणौ ॥ सुइसीमन्तपसूणं सोहइ णअसच तुज्झसव्वसरण्णम् । कमणक्लण जणिअ सुरणइ पनमिअ तेल्लोकपाअअं दअपउमम् ॥

श्रुतिसीमन्त प्रस्नं शोभते नतसत्य तवसर्वशरण्यम् । क्रमण क्षणजीनत सुरनदी प्रशमित त्रैलोक्यपातकं पदपद्मम् ॥ 83 इअ तिहुवणेक्समूलं आसानित अणहाअभिअस। उरसम्। ओसिंह महिहरपासे उइअं तुं ओसिंह व दासरुअणम् ॥ इति त्रिभुवनैकम्लमास्वादयन्यनद्या अमृत स्वादुरसम् । ओषधिमहीधर पार्श्व उदितन्त्वामोषधिमिव दासरुजाम् ॥ 88 सिद्धञ्जणं व सामं तुज्झतणुं णिअविलोअणेसु खिवन्ता । अचुअ लिन्छणिवासं णिच णिऊ हं निहिं व पेङ्ग्वन्ति तुमम्॥ सिद्धाञ्जनामिव स्यामां तव तनुं निजविलोचनेषु क्षिपन्तः। अच्युत लक्ष्मीनिवासं निल्यनिगृढं निधिमिव प्रेक्षन्ते त्वाम् ॥ 86 विहडिअणिविडन्धारो घडन्तजोई तिलोअएकगहवई। दिहिगओ जाणुतुमं णमन्तसच णहुताण मोहतिआमा ॥ विघटितनिविडान्धकारो घटमानज्योतिस्त्रिलोकैकग्रहपतिः। दृष्टिगतो येषां त्वं नमत्सत्य न खलुतेषां मोहत्रियामा ॥ ४६ विसअरसम्मि विरत्ता विआरजणणेहिवि णहुविकीरन्ता । जीवन्त मुक्कसरिआ अचुअदीसन्ति पावणा तुहभत्ता ॥ विषयरसे विरक्ताः विकारजननैरपि न खहु विक्रियमाणाः। जीवन्मुक्तसहशा अच्युत दृश्यन्ते पावनास्तवभक्ताः ॥ 80 गन्धव्वणअरसिविणअ सारिच्छाणं सिरीण वणसरिआणम् । णसुमरइ तुम्हगहिओ सरणागअसच सइमओ जीवगओ ॥ गन्धर्वनगरस्वप्रसिद्धाणां श्रीणांवनसरितां। नसारति त्वदुहीतदशरणागतसत्य सदामदो जीवगजः॥ YC णमहेन्ति णाणवन्ता तरङ्ग डिण्डीरबुब्बुअसरिच्छाइम् । विहिपसुहाण पआइं घणकन्दळिकन्द कअळिकम्भसमाइम् ॥ नमहयान्तिज्ञानवन्त स्तरङ्गडिण्डीर बुद्धुदसदक्षाणि । विधिप्रमुखानाम्पदानि घनकन्दळिकन्दकदळी स्तम्भसमानि ॥

पुळइअ सपरसहावा पुरिसा घेतूण सामिणो तुहसीळम् । णाह णअसच सघिणा णमुअन्ति कहं वि सव्वजण सोहद्दम् ॥ दृष्टस्वपरस्वभावाः पुरुषागृहीत्वास्वामिन स्तवशीलम् । नाथ नतसस्य सघृणाः नमुञ्चन्ति कथमपि सर्वजनसौहार्दम् ॥ 40 माणमएसामच्छर डंभास्याभयामरिस लोहमोहमुहा। दीसंति ण मोहसुआ दोसा दासाणसच तुह भत्ताणम् ॥ मानमदेष्यामत्सर दंभास्याभयामर्षलोभमोहमुखाः । दृश्यन्ते न मोहसुता दोषा दासानां सत्य तव भक्तानाम् ॥ 48 जाण मई इअरमुही कालो सअलो वि ताण कलिवित्थारो । जे तुह पअम्मिपवणा णिथ कली णाअवइणअरवइ ताणम्।। येपां मतिरितरमुखी कालस्सकलोऽपि तेषां कालिविस्तारः। ये तव पदे प्रवणाः नास्ति कलिर्नागपतिनगरपते तेषाम् ॥ 42 अचासण्णविणासा अचुअ पेक्खन्ति तावए भत्तजणे। मोक्खरुईणसुमेग्ग मूटा दिणअरमण्डलम्मि व छिद्दम् ॥ अत्यासन्नविनाशा अच्युत पश्यन्ति तावके भक्तजने । मोक्षरुचीनां सुमार्गे मूढा दिनकरमण्डल इव छिद्रम्॥ 43 णितुडिअदुह्माणघणा णिम्मळगुणघडिअतारआपन्भारा । भासन्तभत्तिजोह्ना णअसच फुरन्ति णहणिहातुहभत्ता ॥ निखण्डितदुर्मानघनाः निर्मलगुणघटित तारकाप्राग्भाराः। भासमानभक्तिज्योत्साः नतसत्यस्फुरन्ति नभोनिभास्तवभक्ताः ॥ णह्जमविसअभिम गई णअसच पअम्बुअं तुहपवण्णाणम् । खिल्ञाणविजहजोगां सिक्खा सुद्धन्तिकङ्कराणव लहुई॥ नखलु यमविषयेगतिः नतसत्य पदाम्बुजन्तव प्रपन्नानाम् । स्विलितानामिप यथायोग्यं शिक्षाशुद्धान्तिकङ्कराणामिव लम्बी ॥ कम्ममअदोसदुहिआ कअन्तभिउडी मुअङ्गिदंसणतत्था । अचिन्ततुज्झचलणे अचुअ पब्भट्टवम्मह रसासाआ ॥

कर्ममयदोषदु: खिताः कृतान्तभ्रकुटीभुजङ्गीदर्शनत्रसाः। अर्चयन्ति तव चरणौ अच्युतप्रभ्रष्टमन्मथरसास्वादाः॥ ५६ आलगाइ तुह चलणे अचअ विहिणा वि अचणी आअरिआ। जा एक्कन्तिपउत्ता सेसं वै संअं सिरेण पडिगेह्नसि तम्॥ आलगति तव चरणावच्युत विधिनाऽप्यर्चनाऽऽचरिता । यैकान्तिप्रयुक्ता शेषामिव स्वयं शिरसा प्रतिगृहासि ताम् ॥ 40 तुह मुहजोह्वादाँविअ माणसससिअन्तपवहसाण्णहवाहे । अच्छ ण मुअसि भत्ते कअंबगोळिणहकण्यअन्तिणअङ्गे ॥ तव मुखज्योत्साद्रावितमानसशैशिकान्त अवाहसान्नेभवाषान् । अच्युत न मुञ्जास भक्तान् कदंवगोळकिनभकण्टिकतंनिजाङ्गान् ॥ सव्वेसु वि णिव्वेरा सरणागअसच गहिअ सासअधम्मा । गथसङ्गा तुहभत्ता जान्तितुमं एव्य दुलहंइअरेहिम् ॥ सर्वेष्वपि निर्वेरादशरणागतसत्य गृहीतशाश्वतधर्माः। गतसङ्गास्तव भक्ता यान्ति त्वामेव दुर्लभमितरै:॥ अहिवइणरेन्द तुमं आसण्णं विगअणं व सइ दुगाज्झम् । विसएसु विलग्गन्ता तूरन्ता वि णलहन्ति डोलन्तमणा ॥ अहिपतिनगरेन्द्र त्वामासन्नमाप गगनामव सदा दुर्बाह्यम् । विषयेषु विलगन्तस्त्वरमाणा आपि न लभन्ते डोलायमानमनसः ॥ भत्ता तावअसेवारसभारिआ सअलरक्लणोमुअ रुइणा । करणाइं धरान्ते चिरं काङ्क्षिअमोक्खा वि अचुअ तुए ठाविआ ॥ भक्तांस्तावकसेवारसभारतासकलरक्षणोत्मुकरच्या । करणानि घरान्ते चिरं काङ्कितमोक्षा अप्यच्यत त्वया स्थापिताः॥ ठिरगुणगिरिजणिएहिं सन्तारेसि णअसच णिअभत्तेहिम् । जम्मपरिवाडिजलिहं जङ्गमिटरसेउदंसिणजेहि जणे।। स्थिरगुणगिरिर्जानतैः सन्तारयसि नतसत्य निजभक्तैः। जन्मपरिपाटिजलधिं जङ्गमस्थिरसेतुदर्शनीयै र्जनान् ॥ ६२

पसमिअ भवन्तरभआ पत्तम्पत्तं हिअन्ति परिपेच्छन्ता i भावेन्तितुज्झभत्ता प्रिआइहिं व णअसचं पिडछमदिअहम् ॥ प्रशमितभवान्तरभयाः प्राप्तंप्राप्तं हितमिति परिपश्यन्तः। भावयन्तितव भक्ताः प्रियातिथिमिव नतसस्य पश्चिमदिवसम् ॥ ६३ पअडतिमिरिमम भुवण पत्तपिड्डिविअपरमणाणपईवा । णिज्जन्ति अचुअतुएणिअं पअं लइसयंपह कअकजा ॥ प्रकटितिमिरंभुवने प्रात्रप्रतिष्ठापित परमज्ञानप्रदीपाः । नीयन्तेऽच्युतत्वया निजम्पदं सदास्वयंप्रभंकृतकार्याः ॥ 88 दिदतिव्वभक्तिणअणा परिवेच्छन्ता आहेन्दउरणाह तुमम्। पत्तातुहसाइजं पिङ्कंपूरेन्ति पण्णइन्दमुहाणम् ॥ दृढतीव्रभक्तिनयनाः परिपश्यन्तोऽहीन्द्रपुरनाथत्वाम् । प्राप्तास्तवसायुज्यं पङ्किपूरयन्ति पन्नगेन्द्रमुखानाम् ॥ सण्णअमुलहं अचुअ समाहिसोवाणमविळम्बविमुहिआ। सरणं गन्तूणतुमं मुत्तामुउउन्दखत्तबन्धुप्पमुहा ॥ सन्नतसुलभमंच्युत् समाधिसोपान कमाविलम्बविमुखिताः। शरणङ्गत्वा त्वां मुक्तां मुचुकुन्दक्षत्रबन्धुप्रमुखाः ॥ 33 देवाण पमुसमाणो जन्तूगन्तूण देवणाहतुहपअम्। तेहिञ्जिअसन्वेहिं संसरमाणेहि होइ सइदिण्णबली।। देवानां पशुसमानो जन्तुर्गत्वा देवनाथ तवपदम् । तैरेवं सर्वेस्संसरमाणैभवतिसदादत्तबिः॥ मोहम्धारमहण्णव मुज्छिअमाआमहारआणिपच्चहो । अचुअतुज्झ कडक्लोविमुत्तिपत्थाणपुढमपरिअरबन्धो ॥ मोहान्धकारमहार्णव म्छितमायामहारजनीप्रत्यूषः। अच्युततवकटाक्षो विमुक्तिप्रस्थान प्रथमपरिकरबन्धः । । 86 मोक्वसुहरुक्वमूलं मोहजराउर महारसाअणपवरम्। सअलकुसलेक्खेतं किङ्करसच तुहिकत्तणं आमिआणिहम्।।

| मोक्षसुत्ववृक्षमूलं मोहजरातुरमहारसायनप्रवरम् ।               |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| सकलकुशलैकक्षेत्रं किङ्करसत्य तव कीर्तनममृतनि भम्।।           | ६९  |
| णान्य अहिकमणासो विन्छेअमि वि ण पचवाअपसङ्गो ।                 |     |
| सप्पा वि तुह सपजा अचुअ रक्खइ महत्तराउ भआओ ॥                  |     |
| नास्त्यभिक्रमनाशः विच्छेदेऽपि न प्रत्यवायप्रसङ्गः।           |     |
| स्वल्याऽपि तव सपयांऽच्युत रक्षति महत्तराद्धयात् ॥            | 90  |
| अपसाए अपसण्मा तुज्झ पसाअंमि दाससच पसण्मा।                    |     |
| आरज्झा होन्ति परं कि तेहि पसङ्गलिभिअपहावहिम् ॥               |     |
| अप्रसादं ऽप्रसन्नास्तव प्रसादे दाससत्य प्रसन्ना: ।           |     |
| आराध्या भवानि परे किं तै: प्रसङ्गलभितप्रभावै: ॥              | ७१  |
| इअरनिअसा पसण्णा किङ्करसच मह किण्णु काहिन्ति।हिअम्।           |     |
| णीहारघणसएहिं णहु पृर्जाइ कहं वि चाअअतहा ।।                   |     |
| इतरित्रदशाः प्रसन्नाः किङ्करसन्य मम किंतु करिष्यन्ति हितम् । |     |
| नीहारघनशतैनीखलु पूर्यते कथमीय चातकतृष्णा ॥                   | उ२  |
| अणुगअसुह्मिअतहा अञ्चअ वीसमइ तुज्झ मामअतहा ।                  |     |
| पवहेसु परिसराए आसिअपवह तथणिकवासरिआए ॥                        |     |
| अनुगतसुखमृगतृष्णाऽच्युत विश्राभ्यति तत मामकतृष्णा ।          |     |
| प्रवाहेषु प्रसृतायाः आश्रितप्रवहद्भनकृपासीरतः ॥              | ७ ३ |
| विअलसअलङ्कविसमे धमें णअसच धअणिहे धारेन्तो ।                  |     |
| कान्तारपन्थओ विअ खलन्तचलणोम्हि काअरविसीरन्तो ॥               |     |
| विकलकलाङ्गाविषमान् धर्मान् नतसत्य ध्वजानिभान् धारयन्।        |     |
| कान्तारपान्थक इव स्वलच्चरणोऽस्मि कातराविशीर्यमाण: ॥          | 98  |
| ठिरधम्मवम्मछङ्अं अध्यम्मपवणाण अग्गमकन्धपवड्म् ।              |     |
| अघडन्तविपडिसारं अचुअ मं हससि णूण लान्छसमवरूम् ॥              |     |
| स्थिरधर्मवर्मस्थगितमधर्मप्रवणानामग्रस्कन्धप्रवृत्तम् ।       |     |
| अघटमानविप्रतीसारं अच्युत मां हससि लक्ष्यीसमक्षम् ॥           | 610 |

तरिउं अचुअ दुरिअं इमिम देहामि एक्कदिअह विकअम्। कालो अलं ण सअलो कलुणाए तुन्झ पुण्णपत्ताम्मिइमो ॥ तरितुमच्युत दुरितमस्मिन् देहे एकदिवसेऽपि कृतम्। कालो अलं न सकलः करणायास्तव पूर्णपात्रं भवामः॥ SE अचुअ तुज्झ गुणाणं मह दोषाणं वि णात्थ कुत वि गणणा। तहाविजओफुडमाणं आहिअं लीणा ण होइ णहु दोब्बछम् ॥ अच्युत तव गुणानां मम दोषाणामापि नास्ति कुत्रापि गणना । तथाऽपि जयः प्रथमानामधिकं लीन!नां भवति न खलु दौर्बल्यम् ॥ रात्तें दिअहं अचुअ तुडिअपडन्ताइ आउदुमखण्डाइम्। दट्टूण वि दारिअमणं बालं एक्लिं वि भरसु मं अपमत्तो ॥ रात्रिंदिवसमच्युत त्रुटितपटायमानान्यायुर्दुमखण्डानि । दृष्ट्वाऽपि हतमनस बालिमदानीमपि भरस्व मामप्रमत्तः ॥ 36 णीसाससङ्काणिजे देहे पडलन्तसालिलांबनदुसारिन्छे। जाणिस णअसच तुमं जरन्तकरणेवि दहिजोव्वणतह्मम् । निश्वासशङ्कनीये देहे पटलान्तसालिलाबन्दुसहक्षे । जानासि नतसत्य वं जरत्करणेऽपि दीर्घयावनतृष्णाम् ॥ अमुणिअआणिअक।अब्वं तिलगातुलङ्ग मुणिएसु मंवि पडिऊलगर्म् । इआणिअसहावविळिअं हाउं दासाणसच णहु तुह जुत्तम् ॥ अज्ञातंनिजकर्तव्यं तिलाग्रयहच्छया ज्ञातेषु मामपि प्रतिकूलगतिम्। इति निजस्वभावबीळितं हातुं दासानां सत्य नं खलु तव युक्तम् ॥ कोऽहं किं करणि चं परिहराणे चं वि किन्ति जाणिस सब्वम्। तीअसि तं हिअं मह तिअसेसर कुणमु णिआहिअआंणिक्खत्तम् ॥ कोऽहं किं करणीयं परिहरणीयमपि किमिति जानासि सर्वम् । शकोषि च यद्धितं मम त्रिदशेश्वर कुरुष्व निजहदयनिक्षिप्तम् ॥ ८१ ए हिं उविरं वि इमी गुणर्गाहओं दारुपुत्त व्व परवसी। तस्स वि मह तिअसेसरतीमु वि करणेसु होसु सुहसङ्कणो ॥

इटानीमुपर्यप्ययं गुणगृहीती दारुपुपक इव परवशः । तस्यापि मम त्रिद्शेश्वर त्रिष्वपि करंणपु भन्न नुखसङ्कल्पः ॥ 53 गिअकम्मगिअहजुअलं अच्य काऊण महपिआपिअवगो । काह घोरकळवरकाराघरकुहरीणग्गञं काहिसि मम् ॥ निजकर्म निगळयुगळ मच्युत कृत्वा मम्प्रियाप्रियवर्गे। कदाबोरकळेबर कारागृहकुहरनिर्गतं करिष्यसि माम् ॥ 63 हंइ तुमंभि कइआ वीसमिअं बह्मधर्माणमगगिहिन्तम्। विणअरिवण्णगाअरं अच्चुअ देच्छि।हिसि दइअसिहं वि अमम् ॥ हार्डे व्ययि कटा विश्रान्तं ब्रह्मधमनिमार्ग गमिष्यन्तम् । दिनकरदत्ताग्रकर मच्युत द्रक्ष्यांस द्यितसिंहाभिवमाम् ॥ 68 काहे अमाणवन्ता अग्गिमुहा अइवाहिआ तुहपुरिसा । अइलं विहिन्ति ममं अच्चुअ तमगहणतिउणमरुकन्तारम् ॥ कटाऽमानवान्त अग्निम्खा आतिवाहिका स्तवपुरुपाः। अतिलङ्क्षीयध्यन्तिमामच्युत तमोगहनत्रिगुणमस्कान्तारम् ॥ 64 लङ्किअविरआसरिअं लेभिअसङ्मुद्धसत्तमयसोम्मतणुम् । कअब्ह्याळङ्कारं काहिसि णअसच्च किङ्करंकाहेमम् ॥ र्लाङ्गतिवरजासीरतं लंभितसदाशुद्धसत्वमय सौम्यतनुम्। कृतव्रह्मालङ्कारं करिष्यसि नतसत्य किङ्करं कदा माम् ॥ 68 संसारमाञ्चराओ उक्कित्तं तिञ्चणाह फ्रिशलोञम् । कांहकाहिसि हियए को थुहमणिदपणं व लच्छिपुलइअम्।। संसारमागरादुधितं त्रिदशनाथ स्फुरितालोकम्। कटा करिष्यसि हृद्ये कौस्तुभमणिद्पेणमिव लक्ष्मीपुलिकतम् ॥ कांह तहपअपउमे होहिमि गाअसच केलिकन्ततिहुंबण। मअगरिउमवृडमण्डग सुरसरिआ सोत्तसूड्अमहुप्यवहे ॥ कटा तवपादपद्मे भविष्यामि नतसत्य केलिकान्त त्रिभुवन । मदनिरपुमक्टमण्डन सुरसारित्स्रोतस्स्नित मधुप्रवाहे ॥ 66

उविणसआसिरकुमुमं उत्तं सेऊण तुह पअम्बुअ जुअलम्। द्इओ होहिमि कइआ दासो दासाण सच सूरिसरिच्छो ॥ उपनिषच्छिरः कुसुम मुत्तंसियत्वा तव पदाम्बुजयुगलम् । दियतो भविष्यामि कदा दासो दासानां सत्य स्रिसहक्षः ॥ 1.9 अउगोणिडीत्तजोग्गं ओआरविहार सहअरत्तणधणिअस । अप्यसम भोअमेत्तं अणुहोहिसि देवणाह काहे णु ममम् अपुनर्निवृत्तियोग्य मवतारविहार सहचरत्व धन्यम । आत्मसमभोगमात्र मनुभाविषयसि देवनाथ कदा नुमास् ॥ इअ फुडमणोरहंमं एआरिसवअणमेत्तसारं वसअम् । कुणसु णिअगुणगणेहिं सम्बं दासाण सच सइ सच्छन्दो ॥ इति अकुरमनोरथं मामेताहशवचनमात्रसारं वशगम्। कुरुष्व निजगुणगणैस्सत्यं दासानां सत्य सदा खच्छन्दः ॥ बालपवओव्य सरलो मारुइजाइत्तिसाअरं तरिउमणो । पत्तीम तुमं अच्चुअ कङ्क्षिअपअपउम खमसु मह कावेअम्॥ बालप्रवग इय तरलो मारुतिजातिरिति सागरं तर्तुमनाः। प्राथयामि त्वा मच्युत कांक्षितपदपद्म क्षमस्य मम कापेयम् ॥ अच्चुअ विसअक्कन्तं भवण्णवावत्त भमिणिपुड्डिज्जन्तम्। जणणीथणन्धअंविअ मं उद्धारिकण सेवसु सअं पच्छम्॥ अच्युतविषयाकान्तं भवार्णवावर्तभ्रमि निमज्जन्तम् । जननीस्तनन्धयमिवं मामुद्धृत्यसेवस्व स्वयंपध्यम् ॥ 93 कम्ममअवम्मतावेअं सुहामेअतह्नाहि काहिवियतह्नाअम्। कारेसु णिव्युशं मं करशासिसि रोहि अस्त्रुअकडक्खेहिम् ॥ कर्ममयधर्मततं सुखमुगतृष्णाभिः काभिरप्यतृष्णाकम् । कारयस्व निर्वृतं मां करकाशिशिर रच्युत कटाक्षै: ॥ 88 तुह चिन्तणविसुहाणं दिट्टिविसाणं वदंसणाउ सु एन्तो । अमिअमुहाणं विअ मं अच्चुअभत्ताण णेसुणअणासारम् ॥

तव चिन्तनविमुखानां दृष्टिविषाणामिव दर्शनान्मोचयन् । अमृतमुखानामिवमा मच्युत भत्तानां नयस्व नयनासारम् ॥ 94 विसामिलिअमहुणिहेसुअ तणपडिमेसुअ पडिग्गहेसु पलुटिअम्। आमिआणिहिम्मिव अच्चुअ ठावेसुतुमस्मि णिम्ममंमम हिअअम्॥ विपमिलितमधुनि मेषुच तृगप्रतिमेषुच प्रतिग्रहेषु प्रलुटितम्। अमृतनिधाविवाच्युत स्थापय त्वयि निर्ममं ममहृद्यम् ॥ 98 णिच्चं इमस्मिकिवणे णिक्खिवसु णमन्तसच्च णिहिसारिच्छे। पवहन्तणहपहाझर पसामेअ पणमन्तसञ्ज रेतुहचलण ॥ नित्यम्सिन् कृपणेनिक्षिप नमत्सत्य निधिसद्शौ । प्रवहन्त्रप्रभाझरप्रशमित प्रणमन्संज्वरौ तव चरणौ ॥ 90 सरणाग ओं तिजाणिए जणवाए वि जइ अचुअ ण रक्लिसिमम्। होजखु साअरघोसो साअरपुलिनमिम तारिसं तुहवअणम् ॥ द्यरणागत इति जनिते जनवादेऽपि यद्यस्युत नरक्षसिमाम् । भवेल्वलु सागरघोष स्सागरपुलिने ताहरां तव वचनम् ॥ 0,6 विगिक्षित्रोम्हि अअगई णिपुणिहि तुमम्मि णाहकारुणि एहिम्। तेतुह देट्ठूण पिए भरिअं णअसच भरसु अप्पाणभरम् ॥ विश्वितोऽस्मि चागति निपुणैस्विय कारुणिकै:। तांस्तव दृष्ट्वाप्रिया निभृतं नतसत्यभर स्वात्मभरम् ॥ णअसच पक्रगाणिअगलिअचिलाअभमाणिअकुमारं व णिवो । होजन्तजोव्यणयहुं वरोव्य मं लहसु मन्तिअणविण्णविअम् ॥ नतसत्य पक्रणानीतर्गालताकेरातभ्रमानेजकुमारिमव नृदः। भविष्यचौवनवधूं वरइव मां छभस्व मिन्त्रिजनविज्ञापितम् ॥ 200 इअ कइतिक अकेसरि वेअन्ताअरिअवे इंडेसविरइअम्। सुहअं अच्छ सञ्जं साहिअअहिअएस साह्य समग्गगुणम् ॥ इति कवितार्किक केसारे वेदान्ताचार्य वेङ्कटेश विराचितम् । स्मगमन्युतदातकं सहदयहदयेषु शामतां समयगुणम् ॥ 808 सिरिमणविक्कटणाहं वेअन्ताअरिअवरिअमणिसं णविमो ॥ श्रीकवितार्किकसिंहं कल्याणानां गुणानां सकलानां निधिम्। श्रीमदेक्कटनाथं वेदान्ताचार्यमनिशं नमाम:॥

907

श्रीकवितार्किकसिंहस्य.....कृतिषु अच्युतशतकं संपूर्णम् ॥ कवितार्किकसिंहाय—वेदान्त गुरवे नमः॥



श्रीमन्निगमान्त महा देशिक विराचिता देवनायक पञ्चाशत् ।

श्रीमान् वेङ्करनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

प्रणत सुर किरीट प्रान्त मन्दारमाला विगलित मकरन्द सिग्धपादारविन्दः।
पशुपातिविधिपृज्यः पद्मपत्रायताक्षः फाणपातिपुरनाथः पातुमां देवनाथः॥ १
देवाधिनाथ कमला पृतनेश पूर्वा दिप्तान्तरां वकुलभूषण नाथ मुख्यैः।
रामानुजप्रभृतिभिः परिभृषिताग्रं गोर्ज्ञाञ्जगन्ति गुरुपिक्क महं प्रपद्ये॥
देव्ये दयाजलिनधौ दिविषित्रयन्तु स्तिथि प्रदर्शितवत स्त्रिजगन्निषेव्यम्।
प्राचःकवीन्निगमसम्मित स्नृतोक्तीन् प्राचेतसप्रभृतिका न्प्रणमाम्यभीक्षणम्॥ ६
मातस्त्व मम्बुरुह्वासिनि किञ्चिदेतत् विज्ञाप्यते मिथकुरुध्व तथा प्रसादम्
आकर्णयिष्यति यथा विबुधेश्वर स्ते प्रेयानसौ पृथुकजित्यतवन्मदुक्तिम्॥ ४
निविश्यमान विभवं निगमोत्तमाङ्गैः स्तोतुं क्षमं ममच देवपते भवन्तम्।
गावः पिवन्तु गणशः कलशाम्बुराशि किनेन तर्णकगणा श्विर मादधानाः॥
अज्ञातसीमक मनन्त गरुभदादौः तं त्वां समाधिनियतरपि सामिद्दष्टम्।
दुष्टृषतो मम मनोरथसिद्धिदायी दानेषु सत्यद्दि धारय नामधेयम्॥

विश्राणयनममविशेषविदा मनिंद्या मन्तर्वतींगिर महीन्द्रपुराधिराज । स्तव्य स्तविषय इतीव तपोधनोक्तं स्तोतेतिच त्वद्भिधान भवन्व्ययस्वम् ॥ ७ संरक्षणीय ममराधिपते त्वयैव दूरं प्रयात मपि दुस्त्यजगादबन्धम्। आकृष्टवानासि भवाननुकम्पमान स्स्त्रानुबद्ध शकुनिकमत स्वयं माम् ॥ व्यामोहिता विविधमोग मरीचिकामि विश्वान्ति मद्यलमते विभुधैकनाथ। गम्भीरपूर्णमधुरं ममधी भेवन्तं ग्रीष्मेतटाक मित्र शीत मनुप्रविष्टा ॥ दिव्येपदे जलनिधौ निगमोत्तमाङ्गे खान्तसतां सवितृमण्डलमध्यमागे । ब्रह्माचलेच बहुमानपदे मुनीनां ब्यक्तिं तब त्रिद्शनाथ बद्दित नित्याम् ॥ तीर्थेर्द्वतं वृजिनदुर्गतिनाशनाहें स्रोष अमा विहगराज विरिच्च जुष्टै:। नाथत्वया नतजनस्य भवौषधेन प्रख्यात मौत्रधगिरि प्रणमन्ति देवाः ॥ ११ स्वाधीनविश्वविभवं भगवन् विशेषात् त्वां देवनायक मुझन्ति परावरज्ञाः । प्रायः प्रदर्शीयतु मेतिदिति प्रतीमः व्यक्तिभूपित थिया मिह देवभावम् ॥ १२ तत्वानि यानि चिद्चित्प्रविभागवन्ति त्रय्यन्तत्रुद्धगणितानि रितासितानि । दीव्यन्ति तान्यहिपुरन्दरधाम नाथ दिव्यास्त्रभूपणतया तवविग्रहेटस्मिन ॥ भूपायुधे रधिगतं निजकान्ति हेता भुक्तं प्रियाभि रनिभेपविलोचनाभिः। प्रत्यङ्गपूर्ण सुपुना सुभगं वपुस्ते हष्ट्वा हशौ वित्रुधनाथ नतृष्यतोमे ॥ वदेषु निर्जरपते निरिवलेष्वधीतं व्यासादिभि बेहुमतं तवसुक्त मग्रवम् । अङ्गान्यम्नि भवतः सुभगान्यधीते विश्वं विभी जनितवन्ति विश्विपृर्वम् ॥ देवेडवरत्व मिह दर्शयितुं क्षमस्ते नाथत्वयापि शिरसा विधृतः किरीटः । एकीकृत च्मणिविम्बसहस्रतुस्यो निम्लयन्मनसिम निविदं तमिस्रम् ॥ १६ मुर्ग्धास्मतामृत शुनेन मुलेन्द्रना ते सङ्गम्य संसरणसंज्यर शान्तये नः। सम्पद्यते विब्रधनाथ समाधियोग्या दार्वर्यसौ चटुल कुन्तल कान्तिरूपा ॥ विम्बाधरं विकचपङ्कज लोचनं ते लम्बालकं लिळतकुण्डल दर्शनीयम्। कान्तंमुखं कनककेतक कर्णपूरं स्वान्तं विभूषयति देवपते मदीयम् ॥ लब्धातिथौ क्राचिदियं रजनीकरेण लक्ष्मीः स्थिरा सुरपते भवतो ललाटे । यत्स्वेदिबन्दुकणिकोद्गत बुदुदान्तस्च्यक्षः पुरा सपुरुषोऽजनिसूलपाणिः ॥

लावण्यवर्षिणि ललारतरे घनामे त्रिभ्रत्तरिदुणविशेष मिवोर्ध्वपुण्डम्। विश्वस्य निर्जरपते तमसात्रतस्य मन्ये विभावयासि माङ्गळिकं प्रदीपम्॥ आहु: श्रुति विबुधनायक तावकीना माशागण प्रसवहेतु मधीतवेदाः। आकर्णिते तदिय मार्तरवे प्रजाना माशाः प्रसाधियतु मादिशति स्वयंत्वाम् ॥ २१ कन्दर्पलांछनतनुस्त्रिदशैकनाथ कान्तिप्रवाहरुचिरे तव कर्णपाशे। पुष्यत्यसौ प्रतिमुखस्थिति दर्शनीया भूषामयी मकरिका विविधा न्विहारान् ॥ नेतुं सरोजवसति र्निजमाधिराज्यं नित्यं निशामयति देवपते भुवौते। एवंनचेदाखिलजन्तु विमोहनार्हा किं मातृका भवति कामशरासनस्य ॥ २३ आलक्ष्य सत्व मतिवेलद्योत्तरङ्ग मभ्यर्थिना मभिमत प्रतिपादनाहम्। स्निग्धायतं प्रथिमशालि सुपर्वनाथ दुग्धाम्बुधरनुकरोति विलोचनं ते ॥ 34 विश्वाभिरक्षण विहार कृतक्षणै स्ते वैमानिकाधिप विडंबितमुग्धपद्मैः। आमोदवाहिमि रनामय वाक्यगर्भे राद्रीभवा म्यमृतवर्षनिभै रपाङ्गैः॥ 74 नित्योदितै निगमनिश्वसितै स्तवैषा नासा नभरचरपते नयनाब्धि सेतुः आम्रेडित प्रियतमा मुखपद्मगन्धै रास्वासिनी भवति संप्रति मुह्यतोमे ॥ २६ आरण्यपछवित यौवनपारिजात माभीरयोपि दनुभूत ममर्त्य नाथ । वंशेन शङ्खपतिनाच निषेवितं ते बिम्बाधरं स्पृशति रागवती मतिमें॥ 20 पद्मालयावलयद्त्त सुजातरेखे व्यत्कान्ति मेचिकत शङ्कानि मे मतिमें विस्मेरभावरुचिरा वनमालिकेव कण्ठे गुणीभवति देवपते त्वदीये ॥ 26 आजानुलम्बिभि रलंकृत हेतिजालैः ज्याघातराजिरुचिरै जिंतपारिजातैः। चित्राङ्गदै स्त्रिद्रापुङ्गव जातसंगा त्वद्वाहुमि र्मम हदं परिरम्यते थीः ॥ नीलाचलोदित निशाकरभास्कराभे शांताहिते सुरपते तव शङ्खचके। पाणेरमुष्य भजता मभयप्रदस्य प्रत्यायनं जगति भावयत स्स्वभूमा ॥ अक्षाभणीय करणांबुधिविद्यमाभं भक्तानुरञ्जन ममत्यपते त्वदीयम्। नित्यापराधचिकते हृद्ये मदीये दत्ताभयं स्फुरित दक्षिण पाणिपद्मम्।। दुर्दान्तदैत्यविशिखक्षत पत्रभङ्गं वीरस्यते विबुधनायक बाहुपद्मम् । श्रीवत्स कौस्तुभ रमा वनमालिकाङ्कं चिन्ताऽनुभूय लभते चरितार्थतां नः ।।

वर्णक्रमेण विबुधेश विचित्रिताङ्गी स्मेरप्रस्नसुमगा वनमालिकेयम्। ह्या मुगन्धि रजहत्कमलामणीन्द्रा नित्या तव स्फुरति मूर्तिरिव द्वितीया ॥ आदे तमोमथन माश्रित तारकन्ते शुद्धं मनः सुमनसाममृतंदुहानम् । तत्ताहरां विव्यधनाथ समृद्धकामं सर्गेष्विदं भवति चन्द्रमसां प्रस्तिः ॥ ३४ विस्व निर्गार्थ विबुधेस्वर जातकास्य मध्यं वालेत्रयविभाव्यजगिद्धभागम् । आमेर्राट नामिनलिनस्थ विरिञ्चभृङ्गं आकल्पयन्युद्र बन्ध इवारायो मे ॥ ३५ नाकोकसां प्रथमता मधिकुर्वते ते नाभीसराजरजसां परिणामभेदाः । आराधयोद्ध रिहतै भैवतस्समीची वीरोचिता विबुधनायक इत्यिभ्व्या ॥ पीताम्बरेण परिवारवती सजात मास्य निवेदायति देवपते हशोमे । विन्यस्तमञ्यकरसङ्ग मजायमान रोमाञ्चरम्य किरणा रशना त्वदीया ॥ E 19 स्त्रीरत कारण मुपात्तत्तीयवर्ण दैस्येन्द्रवीरव्यमं द्यितोपधानम् । देवेदा यायनगजेन्द्रकरामिसमम्राकरोतुं भवदृष्युगं मना मे ॥ 36 लावण्यपुर ललितोध्वपरिभ्रमाभं लक्ष्मीविहार मणिद्र्पण लब्धसख्यम् । गोपाङ्गणेषु कृत चंक्रमणं तवैतज्जानुद्रयं सुरपतं नजहाति चित्तम् ॥ 39 दौत्ये दुकुलहरणे त्रजमुन्दरीणां दैत्यानुधावनविधावीप लब्धसाह्यम् । कन्दर्पकाहळ निपङ्गकलाचिकामं जङ्गायुगं जयति देवपते स्वदीयम् ॥ 80 पाषाणितिर्मित तपोधनधर्मदारं भश्मन्यपाहित नरेन्द्रकुमारभावम् । संवाहितं त्रिदशनाथ रमामहीभ्यां सामान्यदैवतमुशंति पदंखदीयम् ॥ 88 आवर्जिताभि रनुषज्य निजांशुजालै देवेश दिव्यपदपद्मदलायिताभि:। अन्यामिलावपरिलोल मिटंमदीय मङ्गीकृतं हृदय मङ्गलिभिः खयं ते ॥ पङ्कान्यसौ मम निहान्त महस्तरङ्गे गेङ्गाधिकां विद्धती गर इस्रवन्तीम्। नाकीक्सां मणिकिरीट गुण स्पास्या नाथ व्यटीयपदयो नव्यस्वपङ्किः ॥ ४३ वज्रध्यजांकुरा मुधाकलशातपत्र कल्पट्रमांबुरह तोरणशङ्ख्यकै:। मत्स्यादिभिश्च विबुधेश्वर मण्डिने ते मान्यं पदं भवतु मौळिविभूपणं नः॥४४ चित्रं खडीय पदपद्मपरागयोगा होगं विनापि युगप दिलयं प्रयान्ति । विष्वंचि निर्जरपते शिरसि प्रजानां वेधस्यहस्तिलिखितानि दुरक्षराणि ॥ ४५

5 3

ये जन्मकोशिम स्थार्जितशुद्धधर्म संत्रां भवचरणर्मक रनन्य नेप्या । त्वजीवितैस्त्रिदशनायक दुर्रमेस्तं राक्मानमध्यकथ्यः स्वय मान्नवन्तन् ॥ निष्कञ्चनत्वधानेना विश्वधेन येन न्यस्तः स्वरक्षणस्य स्वयादपद्मे । नानाविध प्रथितयोगविद्येष धन्याः नार्हान्ते तस्य शतकोशितमांशकश्याम् ॥ आत्मापहाररासिकेन मयैवद्त्त मन्यै रधार्य मधुना विश्वधैकनाथ । स्वीकृत्य धारियतु महीसे मां स्वकीतं चोरोपनीत निजन् पुरवास्वपारे ॥ अज्ञानवारिधि मपाय धुरंधरंमा माज्ञाविभञ्जन मिकंचन सार्वमीमम् । विन्द नभवा निश्वधुधनाथ समस्तवेदी किं नामपात्र मपरं मनुते कृपायाः ॥ ४९ प्रह्णाद गोकुल गजेन्द्र परीक्षिदाद्या स्वतास्वया ननुविपत्तिषु ताहशीषु । सर्वन्तदेक मपरं ममस्थणं ते संतोष्ट्यतां विद्यनायक किं गरीयः ॥ ५० वात्याशतै विषयरागतया विष्टत्तै व्याधूर्णमानमनसं विश्वधाधिराज । नित्योपत्तत इति मां निजकर्मधर्मे निर्वेशयस्य पदपञ्चमधुप्रवाहम् ॥ ५१

जय विबुधपतेत्वं दर्शिता भीष्टादान: सह सरसिजवासा मेदिनीम्यां वशाम्याम् । नळवन भिव मृद्ध न्पापराशिं नतानां गरुड सरिदन्षे सन्धहस्तीव दीव्यन् ॥

निरविधगुणजातं नित्यनिदांष माद्यं नरक मथन दक्षं नाकिनामेकनाथम् । विनत विषय सत्यं वेङ्कटेशःकविस्वाम् स्तुतिपद मधिगच्छन् शोभते सत्यवादी ॥

इति श्री कवितार्किक—कृतिषु देवनायकपञ्चारात् संपूर्णा ॥ कवितार्किक सिंहाय—वेदान्त गुरवे नमः ॥

### श्रीवरदराजपञ्चाशत्

# श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

| दिरदशिकीरसीम्ना सञ्जदान् पञ्चयोनस्तुरगसवनवेचां स्यामलो हव्यवाहः।        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| कलशजलिकन्याबल्हरीकव्यशाखी कल्यतु कुशलं नः कोऽपि कामण्यराधिः ॥           |
| यस्यानुभावमाधगनतुम्द कुवन्तः मुह्यस्यभङ्गराधयो मुनिसावभौमाः।            |
| तस्येव ते स्तुतिषु साहसमञ्जवानः अन्तव्य एव भवता करिशैलनाथ ॥ २           |
| जान बनादिविविहितानपराधवर्गीन् स्वामिन् भयाकिमपि वक्तुमहं नशक्तः ।       |
| अध्याजवस्तर तथाऽपि निरङ्कुशं मां वासस्यमेव भवते। मुखरीकरोति ॥ ३         |
| किं व्याहरामि वरदस्तुनये कथं वा खद्योतवत् प्रल्युसंकुचितप्रकाशः।        |
| तन्ने समर्थय मितं च सरस्वती च त्वामञ्जसा स्तुनिपदैर्यदहं धिनोमि ॥ ४     |
| मच्छक्तिमात्रगणने किमिहास्ति शक्यं शक्येनवा तवकरीश किर्मास्त साध्यम् ।  |
| यद्यास्त साध्य मया तदिष त्वयाचा किंवा भवेत् भवित किञ्चिदनीहमान ।।       |
| स्तांत्रं मया विरचितं वद्धीनवाचा त्वत्प्रीतये वरद यत्तदिदं नचित्रम् ।   |
| आवर्जयान्त हृदयं खलु शिक्षकाणां मञ्ज्ञानि पञ्जरशकुन्त विजानियतानि ॥ ६   |
| यं चक्षुपामविषयं हयमधयज्वा द्राधीयसा मुचरिनेन द्दर्श वेधाः।             |
| तं त्यां करीश करणापरिणामतम्त भृतानि हत्त निखिलानि निशामयान्ते ॥         |
| तत्तत्वदैरुपहिनेऽपि तुरङ्गमेधे राकाटया वरट पूर्वमलब्धभागाः।             |
| अध्यक्षिते मलपती व्विय चक्षुपैव हेरण्यगर्भहविषां रसमन्वभ्वन ॥ ८         |
| सर्गस्थितिप्रळयविभ्रमनाटिकायां शैल्पवाद्विविधवेषपरिग्रहं वाम् ।         |
| संभावयन्ति हृद्येन करीश घन्याः संसारवारिनिधिसन्तरणैक्योतम् ॥ ९          |
| याप्तोद्येषु वरट व्वटनुप्रवेशात् पद्मासनादिषु शिवादिषु कश्चेकपु ।       |
| तन्मात्रद्शनविलोमितशेमुषीकाः तादास्यम्दमतया निपतन्सर्थणाः ॥ १०          |
| मध्य विरिक्चिशिवयोविंहितावतारः ख्यातोऽसि तत्समतया तदिदं राचित्रम ।      |
| मायावदेशन मकरादिशरीरिणं त्वां तानेव पर्यात करीश यदेण होकः ॥ ११          |
| ब्रह्मीत शङ्कर इतीन्द्र इति स्वराडित्यान्मेति सर्वमिति सर्वचराचरान्मन्। |
| इस्तीश स्वयचसामवसामसीमां त्यां सर्वकारणमुशन्त्यनपायवाचः ॥ १२            |

आशाऽधिषेषु गिरिशेषु चतुर्मुखेष्वप्यव्याहता विधिनिषेधमयी तवाज्ञा । हस्तीश नित्यमनुपालनलङ्गनाभ्यां पुंसां ग्रुभाशुभमयानि फलांनि स्ते ॥ १३ बाताऽऽपदि स्थितिपदं भरणं प्ररोहश्छाया करीश सरसानि फलानिच व्यम् । शाखागतत्रिदशबृन्दशकुन्तकानां किं नाम नासि महतां निगमद्रमाणाम् ॥ सामान्यबुद्धिजनकाश्च सदादिशब्दाः तत्वान्तरभ्रमकृतश्च शिवादिवाचः । नारायणे त्विय करीश वहत्यनन्यमन्वर्धवृत्तिपारीकाल्पितमैककण्ठथम् ॥ सन्चितयन्स्यखिलेहयविपक्षभूतं शान्तोदितं शमवता हृदयन धन्याः। नित्यं परं वरद सर्वगतं मुसूक्ष्मं निष्यन्दनन्दथुम्यं भवतस्त्वरूपम् ॥ विश्वातिशायिसुखरूपयदात्मकरूवं व्यक्ति करीश कथयन्ति तदाात्मिकां ते । येनाधिरोहित मतिस्वदुपासकानां सा किं त्वमेव तव वेत्ति वितर्क्डोळाम् मोहान्धकारविनिवर्तनजागरूके दोषा दिवाऽपि निरवयहमधमाने । त्वत्तेजिस द्विरदशैलपते विमृष्टे श्लाच्येत संतमसप्व सहस्रभानोः ॥ रूटस्य चिन्मयतया हृदये करीशस्तभ्भानुकारिपरिणामविशेषभाजः । स्थानेषु जाग्रति चतुष्वीप सत्ववन्तः शाखाविभागचतुरे तव चातुरातम्य ॥ १९ नागाचलेश निखिले।पनिषन्मनीषा मञ्जूषिकामरतकं परिचिन्वतां त्वाम्। तन्त्री हृदि स्फुरीत काऽपि शिखा मुनीनां सौदामिनीव निभृता नवमेघगर्मा ॥ औदन्वते महति सद्माने भासमाने श्लाघ्येच दिव्यसद्ने तमसः परस्मिन् अन्तःकलेबरमिदं सुषिरं सुसूक्ष्मं जातं करीदा कथमादरणास्पदते ॥ 7 2 बालाकृतेर्वटपलाशीमतस्य यस्य ब्रह्माण्डमण्डलमभृदुदरैकदेशे। तस्यैव तद्वरद् हन्त कथं प्रभूतं वाराहमाास्थतवतो वपुरद्धतं ते ॥ 27 भक्तस्य दानवशिशोः परिपालनाय भद्रां नृसिंहकुहनामधिजभुषस्ते । स्तमेक्वजमधुनाऽपि करीश नृनं त्रैलोक्यमेय निभृतं नरसिंहगम्म् ॥ कामन् जगत् कपट्यामनतामुपेतः त्रेधा करीदा स भवान् ।नेद्धे पदानि । अद्यापि जन्तव इमे विमलेन यस्य पादोदकेन विधृतेन शिवा भवन्ति ॥ २४ येनाचलप्रकृतिना रिपुसंक्षयार्थं वारांनिधि वरद पूर्वमलङ्कवस्वम् । तं वोश्य सेतुमधुनाऽपि शरीरवन्तः सर्वे षड्डार्मिबहुलं जलधिं तरान्ते !!

इन्थं करीश दुरपह्नवादिव्यभन्यरूपान्वितस्य विबुधादिविभृतिसाम्यात् । केचिद्विचित्रचरितानभवतोऽवतारान् सत्यान् दयापरवशस्य वदान्ते सन्तः २६ सौशां हियभाविताधिया भवता कथंचित्संभावितानि गुणान्वरद त्वदीय।न् । प्रसाक्षयन्साविकलं तव सिन्निकृष्टाः पत्युस्विषामिव पयोद्वृतान्मयुखान् ॥ २७ नित्यं करीश तिमिराविल्हष्टयोऽपि सिद्धाञ्जनेन भवतैव विभृपिताक्षाः। पस्यत्युर्पयुर्गारे संस्मरतामदृश्यं मायानिगृहनिरपायमहानिधिं त्वाम् ॥ सद्यस्यजानि वरद त्वयि बद्धभावाः पैतामहादिषु पदेष्वीप भावबन्धम् । कश्मे स्वदेत तुखसंतरणोत्सुकाय कारागृहे कनकशृङ्खाख्याऽपि वन्धः ॥ २९ हस्तीश दुःखविषदिग्धपलानुबन्धिन्यात्रस्नकीटमपराहतसंप्रयोगे । दुष्कमसञ्जयवशाहुरातिकमे नः प्रत्यस्त्रमञ्जलिरसौ तव निग्रहास्त्रे ॥ ३० त्वद्भक्तिपोतमवलंबितुमक्षमाणां पारं परं वरदं गन्तुमनीश्वराणाम् । स्वरं लिलङ्गयिपतां भववारिराशि त्वामेव गन्तुमसि सेतुरभङ्गरस्त्वम् ॥ ३१ अश्रान्तसंसरणवर्मानेपीडितस्य भ्रान्तस्य मे विषयभोगमरीचिकासु । जीवातुरस्तु निरवग्रहमेधमानः देव त्वदीयकरुणामृतदृष्टिपातः ॥ 35 अन्तः प्रविश्य भगवन्नाविष्ठस्य जन्तोरासेदुषस्तव करीश भृशं द्वीयान् । सत्यं भवेयमधुनाऽपि स एव भूयः स्वाभाविकी यदि द्या तव नान्तरायः ॥ अज्ञातिनगममनागमवेदिनं मा मन्धं न किञ्चिद्वलम्बनम्भवानम् । एतावतीं गमयितुः पद्वीं द्यालीः शेषाध्वलेशनयने क इवातिभारः ॥ ३४ भूयोऽपि हन्त वसतिर्याट मे भवित्री याम्यासु दुर्विषहवृत्तिषु यातनासु । सम्यग्भविष्यति ततदशरणागतानां सरक्षितेति विरुदं वरद त्वदीयम् ॥ ३५ पर्याकुलं महाति दुः खपयोनिधौ मां पश्यन् करीश यदि जोपमवास्थितस्वम् स्फोरक्षणेऽपि मिषति त्वीय निर्निमेषं पारेकरिध्यति दया तव दुर्निवारा ॥३६ किंवा करीरा कृपणे मिय रक्षणीये धर्मादिबाह्यसहकारिगवेषणेन । नन्वस्ति विश्वपरिपालनजागरूकः सङ्कल्प एव भवतो निपुणस्सहायः ॥ ३७-निर्यन्त्रणं परिणमन्ति न यावदेते नीरन्ध्रदुष्कृतभवाः दुरितप्रराहाः । तावन्नेचत् त्वमुपगच्छिस शाङ्गिधन्वा शक्यं त्वयाऽपि नहि वारियतुं करीश ॥

यावन्नपश्यति निकामममर्पणो मां भ्रूभङ्गभीषणकरालमुखः कृतान्तः। तावत्पतंतु मिय ते भगवन् दयाली रुन्निद्रपद्मकलिकामधुराः कटाक्षाः ॥ स त्वं सएव रमसो भवदौपवाह्यः चक्रं तदेव शितधारमहं च पाल्यः। साधारणे त्विय करीश समस्तजन्तोः मातङ्गमानुषभिदा न विशेषहेतुः॥ निर्जापयिष्यति कदा करिशैलधामन् दुर्वारकर्मपरिपाकमहादवाग्निम्। प्राचिनदुःखमीप मे सुखयन्निव व्वत्पादार्रावन्द्परिचाररसप्रवाहः॥ मुक्तस्वयं सुकृतदुष्कृतशृङ्खलाभ्यां अर्चिमुविरधिकृतैरितवाहिताध्वा । स्वच्छन्दिकङ्करतया भवतः करीश स्वामाविकं प्रतिलमेय महाधिकारम् ॥ ४२ त्वं चेत् प्रसीद्सि तवारिम समीपतश्चेत् त्वय्यास्त मक्तिरनघा करिश्हैनाथ संसुज्यते यदि च दासजनस्त्वदीयः संसार एव भगवन्नपवग एव ॥ आहूयमानमनपायविभ्तिकामैः आलोकलुप्तजगदान्ध्यमनुस्मरेयम्। आलोहितांशुकमनाकुलहेतिजालं हैरण्यगर्भहयमेधहविर्भुजं न्वाम् ॥ भ्योभ्यः पुलकिनिचैतरङ्गकैरेधमानाः स्थ्लास्थ्लान्यनमुकुलैविभ्रतो वाष्पाविन्द्न्। धत्याः केचिद्वरद भवतस्संसदं भूपयन्तः स्वान्तैरन्तर्विनयानिभृतैः स्वादयन्ते पदं ते ॥ 86 वरद तव विलोकयान्ति धन्याः मरतकसूधरमातृकायमाणम्। व्यपगतपरिकर्मवारवाणं मृगमदपङ्कविशेषनीलमङ्गम्॥ 88 अनिभृतपाररम्भैराहितामिन्दिरायाः कनकवलयमुद्रां कण्टभागे द्धानः। फणिपतिरायनीयादुात्थितस्वं प्रमाते वरद सततमन्तर्मानसं सन्निधयाः ॥ 80 तुरगीवहगराजस्यन्दनान्दोलिकादि ष्वीधकमधिकमन्यामात्मशोभां दधानम् । अनवधिकविभूतिं हस्तिशैलेश्वरं त्वां अनुदिनमिनमेषेलींचनैनिविंशेयम्॥ 86

निरस्तरं निविद्यतं स्वदीय मस्युष्टाचिन्तापदं माभिरूप्यम् । सन्यं द्यपे वारणदौलनाथ वैकुण्डवासेऽपि न मेऽभिलाषः ॥ ४९ व्यातस्वाना तरुणतुलसीदामभि स्वामभिरूयां मातङ्कादौ मरतकरुचि पुण्णती मानसं नः । नेगैश्वरीवयसहचरैः काऽपि लक्ष्मीकटाक्षैः

भ्यस्थामा भुवनजननी देवता सान्निधत्ताम् ॥ ५० इति विहितनुदारं वेङ्कटेशेन भक्तया श्रुतिसुभग मिटं य स्तोत्र मङ्गीकरोति । करिशित्वधरीविटङ्कस्थायिनः कल्पवृक्षात् भवति पलमशेषं तस्य हस्तापचेयम् ॥

इति श्रीवेदान्ताचार्यस्य कृतिपु

\* वरदराजपञ्चाद्यत् संपृर्णा ॥ \*

कीवतींककसिंहाय—वेदान्तगुरवे नमः ॥

--: \* \* \*:---

श्रीमित्रगमान्तमहादेशिक विरचितः देह ली श स्त वः.

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य:--सन्निधत्ताम् सदा हृदि ॥

विक्रम्य येन विजितानि जगिन सूम्ना विश्वस्य यं परमकारण मामनंति । विश्वाणयन प्रणिवनां विविधान पुमर्थान् गोमा स मे भवतु गोपपुराधिराजः देहत्व्यधीश्वर तवेहदामीश्वरस्य तुष्ट्रपतां दिद्याति गद्रदिकानुबन्धम् । वाचालवत्यथ च मां क्रचन अपायां आन्तेन दान्त कविमुख्य विमर्दितेन ॥ २ त्वचक्रवद्दृत मनेहिस वूर्णमाने निम्नोन्नतक्रमनिदर्शित नेमिवृत्ताः । आगध्य गोपनगरे कृपयोदितं त्वां स्वाराज्य मम्रच्य मलभन्त सुरासुरेन्द्राः ॥ आकल्य पुष्प सुभगोन्नत बाहुद्यान्वः पादं सदापरिपचेलिम सन्फलस्त्वम् । पित्रातिहरमुद्दी मृकण्डुतपोवनेऽस्मि रह्यायानिलीनभुवनोऽसि तमालद्यान्ती ॥

| चक्रस्य दैत्य दनुजादिषु वामभावं राङ्कस्यसंश्रितजनेषुच दक्षिणत्वम् ।       |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| व्यक्तं प्रदर्शयासि गोपपुराधिराज व्यत्यस्यमान मनयोः करसंप्रयोगात् ॥       | G  |
| दीपेन केनचि दशीतरुचा निशीथे स्नेहोपपन्नपरिशुद्धगुणिपेतेन।                 |    |
| दहावकाशानिबिडं दहशु भवन्तं स्वाय्याययोगकलनाशुचयः कवीन्द्राः ॥             | 8  |
| कासारपूर्व कविमुख्यविमर्दजन्मा पिन्नातटेक्षुसुमगोऽस्यरसो बहु स्ते।        |    |
| त्वत्पादपद्ममधुनि त्वदनन्यभोग्ये नूनं समाश्रयति न्तनशर्करात्वम्॥          | S  |
| वैरोचनेसदिस वामनभूमिकावान्विकान्त ताण्डवरसेन विज्ञमभमाणः।                 |    |
| चके भवान् मकरकुण्डलकर्णपाशः स्यामैकमेघभरितामिव सप्तलोकीम् ॥               | 6  |
| चित्रं नत त्त्रिषु मितानि पदेषु यत्ते विश्वान्यमूनि भुवनानि विशङ्करेषु ।  |    |
| भक्तेस्सह कचिदसौ भुवनैकदेशे मातिस्म मूर्ति रामिता तदिहाद्भुतंन:॥          | 0  |
| भक्ताप्रिय त्विय तथा परिवर्धमाने मुक्तावितानवित्ति स्तव पूर्वमासीत ।      |    |
| ह्वाराविः पर मथारशनाकलाप स्तारागण स्तदनु मौक्तिकनूपुर श्रीः॥              |    |
| मिक्षोचितं प्रकटयन् प्रथमाश्रमः वम् कृष्णाजिनं यवनिकां कृतवा निप्रयायाः   | 1  |
| व्यक्ताकृतेस्तव समीक्ष्य भुजान्तरे ताम् त्वामेव गोपनगरीश जनाविदु स्ते १   | ,  |
| सत्कुवंतां तवपदं चतुराननत्वं पादोदकं च शिरसावहतां शिवत्वम् ।              |    |
| एकत्रिविक्रतणकर्माणे ते द्वयं तत् देहत्यधीश युगयस्त्रथितं प्रथित्याम् ॥ १ | 2  |
| भक्तोपमदसह पाद सरोजतस्ते मन्दाकिनी विगलिता मकरन्दधारा ।                   | `  |
| सद्भवस्त्रिवर्ग मपवर्गमपि क्षरन्ती पुण्याबसूव पुरद्यासन मौलिमाला ॥        | 7  |
| विकांतकेतुपरिका पदवाहिनी ते न्यञ्चन्युपैति नतजीवित शिश्मारम् ।            | ,  |
| औत्तानपादि ममृतां सु मशीत भानुं हेमाचलं पशुपतिं हि मबन्तमवीं म ॥ १        | 8  |
| वेध: कमण्डलुजें विंहितार्चनं ते पादांबुजं प्रतिदिनं प्रतिपद्यमाना ।       |    |
| स्ते।त्रियय त्रिपथगादिसरिद्रराणां पिन्ना वभूव भुवने बहुमानपात्रम् ॥ १     | 10 |
| स्वच्छन्दकैतव ससुन्नमिता दमुष्मा त्स्रोतस्त्रयं यदभव त्तव पादपद्मात ।     | ,  |
| वेतालभतम्मम् पारिस्यवाचं प्रापेता सम्बद्धाः                               | u  |
| क्रीडापरेण भवता विविधापराधानाराधकाननुपरे।धमुदञ्जयिष्यन् ।                 |    |
| नामण पादनखरेण तहारणहण्ये प्राप्ताय किएके ननन                              | 9  |
| , , , , ,                                                                 |    |

कामावलेपिकरुणार्णविवन्दुरेक: क्षिप्तस्त्वकेळितरसा तव देहळीश । वन्सन्ततेरुभयथा विततिं भजन्तः संसारदावद्हनं शमयत्यशेषम् ॥ नीडोद्रान्निपातितस्य शुकार्भकस्य त्राणेन नाथ विहरानिव सार्वभौमः। आदाय गोपनगराधिपते स्वयं मां क्रीडादयाव्यतिकरेण कृतार्थय स्स्वम् ॥१९ लीलाराकुन्तामिव मां स्वपदोपलब्ध्यै स्वरं क्षिपन् दुरितपञ्जरतो गुणस्थम्। तत्तादशं कर्माप गोपपुरीविहारिन् सन्तेषमुहळय सागरसम्भवायाः॥ वात्लकल्पन्नाजनप्रभवैर्मदीयां वैयाकुली विषयसिन्धुतरङ्गभङ्गैः। दासोपमर्दसह दुर्निरसां त्वदन्यैः अन्वीक्ष्य गाढमनुकीपतुमहिस त्वम् ॥ एनस्ततीमति सदा मिय जायमानां देहल्यधीश दपदोऽपि विलापयन्तीम् नाथे समग्रशकने त्विय जागरूके किं ते सेहत करणाऽकरणामवस्थाम्॥ २२ आन्मोन्नतिं परानिकर्षमपीह वांछन् निम्नऽपि मोहजलधौ निपतामि भूयः। तन्मामुदञ्चय तवोन्नतपाददन्नं देहल्यधीश गुणितेन दयागुणेन ॥ 23 अक्षीणकलमपरसोऽपि तवानृशंस्यात् लक्ष्मीसमक्षमपि विज्ञपयाम्यभीतः । भक्तोपमर्दरासिक: स्वयमल्पबुद्धर्यन्मन्यसे मम हितं तहुपाददीथाः॥ मन्ये द्याद्रहृद्येन महाधनं मे व्यक्तं त्वयैव मनपाय मार्कचनत्वम् । यन स्तंत्रिय मिव स्वहितानभिज्ञं न्यासीकरोपि निजपादसरोरुहे माम् ॥ २५ दुर्वार तीबदुरित प्रतियावद्कै रौदार्यवद्भि रनघस्मित द्रीनीयै:। देहल्यधीश्वर द्याभरितै रपाङ्कै र्वाचं विनापि वदसीव मिय प्रसादम् अयमनवमस्कै रादिभकैर्यथाव द्विशदितनिजतत्वो विश्व मन्या दभन्यात्। रथचरणानि रूढव्यि जितानां जनानां दुरितमथन छीलादोहळी देहळी हाः ॥ २७ इयमवितथवर्णां वर्णनीयस्वभावा विदितानिगमसीम्ना वेङ्कटेशेन गीता। भवभुवि मरुतृष्णालोलपर्याकुलानां दिशतु पलमभीष्टं देहळीशस्तुनिनः ॥ २८

इति कवितार्किकसिंहस्य —श्रीमद्देदान्ताचार्यस्य कृतिपु

—: देहळीशस्तवः संपूर्णः :—

कवितार्किकसिंहाय—वेदान्तगुरवे नमः॥

#### यथोक्तकारिस्तांत्रम् ॥

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्य:--सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

| एकं वंगवर्तामध्ये हास्तिशैले च दृश्यते ।                           |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| उपायफलभावेन स्वयंव्यक्तं परं महः ॥                                 | 2  |
| ईष्टे गर्मायतुं पार मेष सेतु रभङ्गुरः ।                            |    |
| यत्र सारखतं स्रोतो विश्राम्यति विश्रङ्खलम् ॥                       | R  |
| जयित जगदेकसेतु वेंगवतीमध्यलक्षिती देव:।                            |    |
| प्रशमयति यः प्रजानां प्रथिता स्संसारजलिधकलोलाः ॥                   | त् |
| विभात मे चेतिस विष्णुसेतः वेगापगाविगविघातहेतः।                     |    |
| अम्भोजयोनेर्यदुपज्ञमासी दभङ्गरक्षा हयमेधदीक्षा ॥                   | 8  |
| चतुराननसप्ततन्तुगोप्ता समये तत्परिपान्थनो निरुन्धन् ।              |    |
| परिपुष्यति मङ्गलानि पुंसां भगवानभक्तिमतां यथोक्तकारी ॥             | 4  |
| श्रीमान्पितामहवधूपारेचर्यमाणः रोते भुजङ्गरायने स महाभुजङ्गः।       |    |
| प्रत्यादिशन्ति भवसञ्चरणं प्रजानां भक्तानुगन्तुरिह तस्य गतागतानि ॥  | *  |
| प्रशामितह्यमेधव्यापदं पद्मयोनेः श्रितजनपरतन्त्रं देषभोगे रायानम् । |    |
|                                                                    | 9  |
| शरणमुपगतानां सोयमादेशकारी शमयति परितापं संमुखं स्सर्वजन्तोः।       |    |
| शतगुणपरिणाम स्सन्निधौ यस्य नित्यं वरवितरण भूमा वारणाद्रीश्वरस्य ॥  | 6  |
| कार्ज्वामाग्यं कमलनिलयाचेतसोऽमीष्टिसिद्धिः                         |    |
| कल्याणानां निधि रविकलः कोऽपि कारुण्यराशिः।                         |    |
| पुण्यानां नः परिणति रसौ भूषयन् भोगशय्याम्                          |    |

कल्याणानां निधि रविकलः कोऽपि कारुण्यराशिः। पुण्यानां नः परिणति रसौ भूषयन् भोगशय्याम् वेगासेतु र्जयित विपुलो विश्व रक्षेक हेतुः॥ वेगासेतो रिदं स्तात्रं वेंङ्करेशेन निर्मितम्। ये पठन्ति जना स्तेषां यथोक्तं कुरुते हरिः॥

इति कवितांकिकसिंहस्य कृतिषु यथोक्तकारिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥ किवितार्किकसिंहाय—वेदान्त गुरवे नमः ॥

80

## श्रीमान्निगमान्तमहादेशिकविराचिता गोपालविंशतिः ॥

| श्रामान्विङ्कटनायाय:—सिन्नधत्ता सदा हाद ॥                         |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| वन्दे बुन्दावनचरं वलवीजनवलभम्।                                    |    |
| जयन्तीसंभवं धाम वैजयन्तीविभूषणम् ॥                                | 8  |
| वाचं निजाङ्करासंकां प्रसमीक्षमाणः वक्रारिवन्दविनिवेशितपाञ्चजन्यः। |    |
| वर्णत्रिकोणरुचिरे वरपुण्डरीके बद्धासनो जयित वल्लवचकवर्ती ॥        | २  |
| आसायगन्धरचिरस्फुरिताधरोउ माखाविलेक्षण मनुक्षणमन्द्हासम् ।         |    |
| गोपालडिंभवपुषं कुहनाजनन्याः प्राणस्तनन्धयमवैमि परं पुमांसम् ॥     | ३  |
| आविर्भवत्वनिभृताभरणं पुरस्तात् आकुः ज्ञिनैकचरणं निभृतान्यपादम् ।  |    |
| द्वा निमन्थमुखरेण निवद्धतालं नाथस्य नन्द्भवने नवनतिनाट्यम् ॥      | 8  |
| हतु कुम्भे विनिहितकरः स्वादु हैय्यङ्गवीनं                         |    |
| हष्ट्रा दामग्रहणचहुलां मातरं जातरोषाम् ।                          |    |
| पायादीषःप्रचलितपदो नापगच्छन्नातिष्ठन्                             |    |
| मिथ्यागोपस्सपदि नयंन मीलयन्विश्रगोप्ता ॥                          | ų  |
| व्रजयोषिदपाङ्गवेधनीयं मधुराभाग्यमनन्यभोग्यमीं ।                   |    |
| वसुदेववधूर्तनन्धयं तत् किमपि बहा किशोरभावहस्यम् ॥                 | ६  |
| परिवार्तितकन्धरं भवेन स्मितफुछाधरपछवं स्मरामि ।                   |    |
| विटिषिःचानिरासकं कयोश्चित् विपुळोळ्खळकर्पकं कुमारम् ॥             | 9  |
| निकटेषु निशामयामि नित्यं निगमानीरधुनाऽपि मृख्यमाणम् ।             |    |
| यमळाजुन दृष्टवालके ळियमुनासाधिकयौवनं युवानम् ॥                    | 6  |
| पदवीमदवीयसी विमुक्तेः अटवीसंपद्मंबुवाहयन्तीम् ।                   |    |
| अरुणाधरसामिलापवंदाां करुणां कारणमानुषीं भजामि ॥                   | 9  |
| अनिमेपानिषेवणीयमक्ष्णो रजहदै।वनमाविरन्तु चित्ते ।                 |    |
| कलहायितकन्तलं कलापैः करुणानमादकविभ्रमं महो मे ।।                  | 80 |

| अनुयायिमनोज्ञवंशनाळै: अवतु सार्शतवलवीविमोहै: ।                  |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| अन्यस्मितशीतलैरसौ मामनुकम्यासरिदंबुजैरपाङ्गैः ॥                 | 2 8 |
| अधराहितचारवंशनालाः मकुटालंबिपयूराविज्ञमालाः ।                   |     |
| हरिनीळशिळाविमङ्गनीळाः प्रतिभास्सन्तु ममान्तिमप्रयागे ॥          | १२  |
| अखिलानवलोकयामि कालान् माहिळाघीनभुजान्तरस्य यूनः ।               | , , |
| अभिलापपदं वजाङ्गनाना मंभिलापक्रपदूरमाभिल्प्यम्                  | १३  |
| हृदि मुग्धशिलण्डमण्डनो लिखितः केन ममैप शिल्पिना !               | , , |
| मद्नातुरवछवाङ्गना वदनाम्भोजदिवाकरो युवा                         | १४  |
| महस माहिताय मौलिना विनतेनाञ्चा छैन जनानिये।                     |     |
| कलयामि विसुग्धवल्लवीवलयाभाषितमञ्जवेगवे ॥                        | 24  |
| जयित लिलतवृत्तिं शिसतो वल्लानां शिथि वनलगरी बाशीतलैहंस्त नालैः  |     |
| अखिलभुत्रनरक्षागोपवेषस्य विष्णोः अधरमणिसुत्रायामंशवान्वंशनाळ :॥ | १६  |
| चित्राकल्पः अवसि कलयन् लाङ्गलीकर्णपूरं                          |     |
| बहर्ीतंसस्फुरितचिकुरो बन्धुजीवं दधानः ।                         |     |
| गुञ्जाबद्धामुरासि लालेतां धारयन् हारयष्टिं                      |     |
| गोपस्त्रीणां जयति कितवः कोऽपि कौमारहारी ॥                       | १७  |
| लीलायष्टिं करिकसलये दक्षिणे न्यस्य धन्यां                       |     |
| अंसे देव्याः पुळकरुचिरे सान्नविष्टान्यबाहुः।                    |     |
| मेघरयामा जयति लाळितो मेखलादत्तवेणुः                             |     |
| गुजापीडस्फुरितचिकुरो गोपकन्याभुजङ्गः ॥                          | 26  |
| प्रत्यालीदस्थितिसुपगतां प्राप्तगादाङ्गपाळि                      |     |
| पश्चादीपन्मिळितनयनां प्रेयसीं प्रेक्षमाणः ।                     |     |
| भस्त्रायन्त्रप्रणिहितकरो भक्तजीवातुरव्यात्                      |     |
| वारिक्रीडानिबिडवसनो वल्लबीवल्लभो नः॥                            | 89  |
| वासो हत्वा दिनकरसुतासनिधो वल्लवीनां                             |     |
| लीलासमेरो जयति लिळितामास्थितः कुन्दशाखाम्।                      |     |
| 5                                                               |     |

| सब्रीडाभिस्तदनु वसने तामिरभ्यर्थ्यमाने               |    |
|------------------------------------------------------|----|
| कामी कश्चित् करकमलयोरञ्जलिं या <b>चमानः ॥</b>        | २० |
| इत्यनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन्। |    |
| दिव्यवेणुरासिकं समीक्षते दैवतं किमवि यौवतिषयम् ॥     | 28 |
| इति कावितार्किकसिंहस्यकृतिषु गोपालविंशितिस्संपूर्णा॥ |    |
| कवितार्किकसिंहायवेदान्तगुरवे नमः ॥                   |    |

--: \* \* \*:--

## श्रीमान्नगनान्तमहादेशिक विरचितं कामासिकाष्टकम् श्रीमान् वेङ्करनाथार्यः—सन्निष्ठताम् सदा हृदि ॥

| श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणम् ।                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| कामादिधिवसन् जीवात् काश्चिद्दुतकेसरी ॥ ?                                  |
| तपनेन्द्रियनयनः तायानपचिनोतु नः।                                          |
| तापनीयरहस्यानां सारः कामासिकाहारिः ॥ २                                    |
| आकण्ठमादिपुरुवं कण्ठीरवसुपीर कुण्ठिनारातिम् ।                             |
| वेगोपकण्ठतङ्कात् विमुक्तवैकुण्ठबहुमिनुपासे ॥                              |
| बन्धुमन्विलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कवनधरमणीयम् ।                           |
| विषमविङोचनमीडे वेगवतीपुळिनकेळिनरसिंहम् ॥ ४                                |
| स्वस्थानेषु मरुद्रणानियमयन् स्वाधीनसर्वेन्द्रियः                          |
| पर्यङ्कास्थिरधारणाप्रकटित प्रत्यञ्जुलावस्थितिः ।                          |
| प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन्                          |
| कामानातनुतादशेषजगतां कामासिकाकेसरी !! ५                                   |
| विकंखरनखरबरश्वतिहरण्यवक्षःस्थलीनिरर्गळिविनिर्गळदुाधिरासेन्धुसन्ध्यायिताः। |
| अवन्तु मदनाधिकामनुजयञ्चयकस्य मामहंप्रथामिकाामिथःप्रकरिताहवाबाहवः॥         |

3

2

7

8

6

8

सटापटलभीषणे सरभाइहासोद्धेट स्फुरन्कुधि परिस्फुटद्भुकुटिकेऽपि वक्रेकृते। कृपाकपटेकसरिन् दनुजिंडभदत्तस्तना सरोजसहशाहशा व्यतिभिष्क्यते व्यक्यते व्विये रक्षति रक्षकै: किमन्यै: व्विये चारक्षति रक्षकै: किमन्यै: । इति निश्चितधी: श्रयामि नित्यं नृहरे वेगवतीतटाश्रयं व्वाम् ॥

इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्ट्रभिरेष पद्यैः

श्रीवेङ्कटेशरचितैः त्रिदशेन्द्रवन्द्यः । दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्र भेदी कामासिकानरहरि विंतनोतु कामम् ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य—कृतिषु कामासिकाष्टकं संपूर्णम् ॥ किवतार्किकसिंहाय—वेदान्तगुरवे नमः॥

—: \*···\* :—

श्रीमन्निगमान्तमहादोशिकविराचितं अष्टभुकाष्टकम् ॥ श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः —सन्निधत्तां सदा हदि ॥

गजेन्द्ररक्षात्वरितं भवन्तं ग्राहेरिवाहं विषयैर्विकृष्टः । अपार्थिज्ञान द्यानुभावं आतं सतामष्टभुजं प्रपद्ये ।। त्वदेकशेषोऽहमनात्मतन्त्रः त्वत्पाद्षिण्सां दिशता त्वयैव । असत्समोऽण्यष्टभुजायदेश सत्ताभिदानीमुपलिभातोऽस्मि ।। स्वह्रपरुपाछाविस्पणाधैः पराविच्छां त्विय दुनिवाराम् । भोगे सन्त्रपुरुष्ठमक्षाक्षभागि कार्रचिच्छां व्यस्तात्मनां नाथ विभिष्टं भारम् ॥ व्यक्त स्वरंदनोस्थायि निर्विद्धं त्यस्तात्मनां नाथ विभिष्टं भारम् ॥ अभीतिह्रवेरनुवर्वनीयं नाथ त्यहत्यं न विभावयापि । भयं दुनस्त्यात् त्वित सानुकृत्ये रक्षा दुनस्त्वात् त्विय जातरोपे ॥ त्वदेकतन्त्रं कमलादहाय स्वनैव मां रितृत्वहिस त्वम् । स्वित प्रवृत्ते सम कि प्रवासः त्वस्यय इत्ते मम कि प्रयासेः ॥

| समाधिभङ्गेष्विप संपतत्सु शरण्यभूते त्विय बद्धकक्ष्ये ।     |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| अपत्रेष सोडुमिकिञ्चनोऽइं दूराधिरीहं पतनं च नाथ ॥           | ७  |
| प्राप्ताभिलाषं त्वद्नुष्रहानमां पद्मानिषेक्ये तव पादपद्म ! |    |
| आदेहपातादपराधरूर मात्मान्तकैङ्कर्यरसं विधेयाः ॥            | 6  |
| प्रपन्नजनपाथेयं प्रविन्स्नां रसायनम् ।                     |    |
| अयसे जगताभेतत् श्रीमदष्टभुजाष्टकम् ॥                       | 3  |
| शरणागतसन्त्राणस्वरीदिगुणबाहुना ।                           |    |
| इरिणा वेङ्करेशीया स्तुतिस्स्वीिकयतािमयम् ॥                 | 20 |

इति कवितार्किकासिंहस्य...कृतिषु अष्टभुजाष्टकं सम्पूर्णम् ॥ कवितार्किकसिंहाय...वेदान्तगुरवे नमः॥

—:\*\*\*:—

श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकाविराचिता परमार्थस्तुतिः ॥ श्रीमान्वेङ्कटनाथार्थः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

| श्रीमद्भ्रथसरस्तीरपारिजातमुपास्महे ।                     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| यत्र तुङ्गेरतुङ्गश्च प्रणतैर्गृह्यते फलम् ॥              | Ą   |
| गुरुमिस्त्वदनन्यसर्वभावै: गुणसिन्धौ कृतसंष्ठवस्त्वदीये । |     |
| रणपुङ्गव वन्दिभाविमच्छ ब्रह्मस्म्येकमनुग्रहास्पदं ते ॥   | 2   |
| भुवनाश्रयभूषणास्त्रवर्गे मनसि स्वन्मयतां ममातनातु ।      |     |
| बपुराहवपुङ्गव त्वदीयं महिवीणामनिमेषद्शैनीयम् ॥           | ą   |
| अभिरक्षितुमग्रतिस्थितं त्वां प्रणवे पार्थरथे च भावयन्तः। |     |
| अहितप्रशमेरयवलभ्यैः कथयन्त्याह्वपुङ्गवं गुणज्ञाः ॥       | Y   |
| कमला निरपायधर्मपत्नी करुणाद्याः स्वयमृत्विजो गुणास्ते ।  |     |
| अवनं श्रयतामहीनमाद्यं सच धर्मस्त्वदनन्यसेवनीयः ॥         | . 4 |
|                                                          |     |

कृपणाः सुधियः कृपासहायं द्यारणं त्वां रणपुङ्गव प्रपन्नाः । अपवर्गनयादनन्यभावाः वरिवस्यारसमेकमाद्रियन्ते ॥ ६ अवधीर्यं चतुर्विधं पुमर्थं भवद्र्यं विनियुक्तजीवितस्सन् । लभते भवतः फलानि जन्तुः नििक्लान्यत्र निद्र्यानं जटायुः ॥ ७ रारणागतरक्षणवती मां न विहातुं रणपुङ्गवाहिस त्वम् । विदितं भुवने विभीषणो वा यदि वा रावण इन्युदीरितं ते ॥ ८ भुजगेन्द्रगरुत्मदादिलभ्यः त्वदनुज्ञानुभवप्रवाहभेदैः । स्वपदे रणपुङ्गव स्वयं मे परिचर्याविभवः परिष्क्रियथाः ॥ ९ विमलाद्ययेबङ्कटेशजन्मा रमणीया रणपुङ्गवप्रसादात् । अनस्युमिरादरेण भाव्या परमार्थस्तुतिरन्वहं प्रपन्नैः ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य--कृतिषु परमार्थस्तुतिः संपूर्णा ।।
कवितार्किकसिंहाय ...वेदान्तगुरवे नमः ॥

#### 

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः...सन्निधनां सदा हृदि ॥ श्रीमन्निगमान्तमहाँदोशिकविराचितां भूस्तुति:॥

सङ्कल्पकल्पलिकामवधि क्षमायाः(माया) स्वन्द्यावराहमिहषीं सुलभानुक म्याम्। विश्वस्य मातरमिकञ्चनकामधेनुं विश्वम्भरामशरणः शरणं प्रपद्ये ॥ १ त्वं व्याहृतिः प्रथमतः प्रणवः प्रियं ते संवेदयन्त्यखिल्मन्त्रगणस्तमेव । इत्थं प्रतीतिविभवामितरेष्विदानीं स्तातुं यथावद्वने कं इवाहृति त्वाम् ॥ २ नित्यं हिताहितविपयंयबद्धभावे त्वद्धीक्षणैकविनिवर्यबहुत्यपाये । मुग्धाक्षरेरिकिल्धारिणि मोदमाना मातः स्तनन्ध्यवियं मिय वर्तयेथाः ॥ ३ सङ्कल्पिकङ्करचराचरचक्रवाळं सर्वातिशायिनमनन्तश्यस्य पुंसः । भूमानमात्मविभवैः पुनक्त्तयन्ती वाचामभूमिरिप भूमिरिस त्वमेका ॥ भूमानमात्मविभवैः पुनक्त्तयन्ती वाचामभूमिरिप भूमिरिस त्वमेका ॥

विधस्तृणाद्यि विहारपि च्छदं ते विश्व चराच्यतया व्यतिभिद्यमानम् । अम्ब न्वदाश्रिततया परिपोषयन्ती विश्वनभरस्य दियतार्शस तदेकनामा ॥ ५ सर्वसहेल वीनीरल चलेति मातः विश्वममेरी विषुलेति वसुन्धरेति । अन्यानि चान्यविमुखान्यभिधानवृत्या नामान्यमूनि कथयन्ति तवानुभावम् ॥ तापान्धिपन्प्रसचिता सुमनोगणानां प्रच्छायदीतलकलः प्रदिशन् फलानि । त्वत्रङ्गमाञ्चवति मधिाव लब्धपोषः शाखाशतैराधिगतो हरिचन्दने।ऽसौ ॥ समेरण वर्धितरसस्य मुखेन्दुना ते निध्यन्दतां विजहतो निजया प्रकृत्या। विश्रान्तभूमिरसि तत्वतरङ्गपङ्कः वेलेव विष्णुजलधरपृथगभवन्ती ॥ 6 स्वामाविके वसुमति श्रुतिभिविभाव्ये पन्युमीहिम्न भवती प्रतिपन्नवासाम्। शङ्के विमानवहनप्रतिभासमानाः स्तम्वरमप्रभृतयोऽपि वहान्त सत्वाः ॥ सम्भावयन्मधुरिपुः प्रणयानुरोधात् वक्षस्थलेन वरुणालयराजकन्याम् । विश्वम्भरे बहुमुखप्रतिपन्नभोग: शेपायना तु भवती शिरसा दधाति ॥ क्रीडावराहद्यिते कृतिनः क्षितीन्द्राः संक्रन्टनस्तदितरेऽपि दिशामधीशाः । आमोदयन्ति भुवनान्यळकाश्रिताना मंत्र त्वदाङ्घरजसां पारेणामभेदैः॥ भूतेषु यत्त्वदाभिमानविशेषपात्रं पापं तदेव भजतीति विभावयन्तः। भ्तं प्रभूतगुणपञ्चकमाद्यमे(तत्) व प्रायो निद्रानतया प्रतिपादयान्त ॥ १२ कान्तस्तवैष करुणाजलिधः प्रजानां आज्ञाऽतिलङ्कनवशाहुपजातरोषः । अह्नाय विश्वजनि क्षमया भवत्या स्वीवगाहनसहामुपयात्यवस्थाम् ॥ १३ आश्वासनाय जगतां पुरुषे परसिन्नापन्नरकणदशामिभनेतुकामे । अन्तर्हितेतरगुणाद्वलास्वभावात् औदन्वतं पर्यास मजनमभ्यतेषीः ॥ 88 पूर्व वराहवपुषा पुरुषोत्तमेन प्रीतेन भोगिसदन समुद्रीक्षितायाः। पादाहताः प्रलयवारिधयस्तवासन उद्घाहमङ्गलविधयिवता मृदङ्गाः ॥ 26 व्योमातिलाङ्गिनि विभोः प्रलयाम्बुराशौ वेशन्तलेश इव मातुमशवयमूर्तेः। सद्यस्समुद्रवसने सरसैरकाषींरानन्दसागरमपारमपीङ्गपातैः ॥ 28 दं प्रविदारितमहामुरशोणिताङ्करङ्गः प्रियस्तव दधे परिरम्भलीलाम् । सा ते प्रयाधिजलकेलिसमुर्थितायाः सैरान्त्रिकेव विद्धे नवमङ्गरागम् ॥ 20

| अन्योन्यसंवलनज्ञिमतत्र्यघोषेः संवर्तसिन्धुसल्लिविहितामिषेका ।               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| एकातपत्रयासं विश्वमिदं गुणेहस्वैरध्यास्य भर्तगणकोत्रातांमण्डलम्             |     |
| भर्तुस्तमालहिंचरे मुजमध्यभागं पर्यायमाक्तिकवती पृपतैः पयोधेः।               | 36  |
| वापानुबन्धश्मना जगना च्याणां तामाचे प्राप्ति                                |     |
| आसक्तवासवशरासनपछवेस्तवां संवृद्धय ग्रुभतिटिहुणजालर म्यैः।                   | 99  |
| देवेशादिन्यमहिपीं धृतासिन्धृतीयै: जीमृतरत्नकल्यारिमिपिञ्चति द्यौः॥          |     |
| आविर्मदैर मरदिनतिभिरुद्यमानां रताकरेणं रुचिरां रशनागुणेन ।                  | 0   |
| मातिस्त्रिलोकजनतीं वसापवित्री न्यं प्रान्ति ।                               |     |
| मातिस्त्रिलोकजननीं वनमालिनीं त्वां मायावराहमहिषीमवयन्ति सन्तः ॥             | ?   |
| निष्कण्टकप्रशमयोगानिषेवणीयां छायाविशेषपीरभ्तसमस्ततापाम् ।                   |     |
| स्वर्गापवर्गसरणि भवतीमुशान्ति स्वन्छन्दस्करवध्मवध्तपङ्काम् ॥ २              | २   |
| गण्डोज्वलां गहनकुन्तलदशनीयां शैलस्तनीं तरलानिर्झरलम्बहाराम् ।               |     |
| रयामां स्वतिस्त्रियुगसूकरगेहिनि त्वं व्यक्तिं समुद्रवसनामुभयीं बिभार्षे ॥ २ | 240 |
| निस्संशयौर्निगमसीमानि विष्णुपित प्रख्यापितं सृगुमुखै मुनिभिः प्रतीतैः।      |     |
| परवन्त्वनन्यपरधारससस्तुतेन सन्तः समाधिनयनेन तवानभावम् ॥                     | 8   |
| सचीदिता करणया चतुरः प्रमुशीन व्यातत्वती विविधारकारण्य                       |     |
| राचन्यस वसुमात स्थिरभक्तिबन्धः अन्तबिहिश्च बहुधा समित्राचनके ।।             |     |
| नगडारहातकमलाद्विश्वाचिह्ना विश्वाणताभग्रका तम्बे स्थानित                    | 1   |
| दिगित्यदुविष्यिनारासुधानदी त्वां संचिन्तयन हि लाजे प्रकारिकार               |     |
| उद्देश्यालयार्वादम्यात् उत्तासेनेन द्रविमञ्जूलेनाम्यस्य                     |     |
| आकासकाऽयमाधगम्ययाते प्रजानां अम्ब त्वंतीयक्रमणापिताय                        |     |
| प्रत्येकमब्द्रियुतैरापि दुर्व्यपोहात् प्राप्ते विपाकसमये जानितानुतापात् ।   |     |
| नित्यापराधनिवहाचाकितस्य जन्तोः गन्तुं मुकुन्दचरणौ शर्ण क्षमे त्वम् ॥        |     |
| त्राणाभिसन्धिमुभगेऽपि सदा मुकुन्दे संसारतन्त्रवहनेन विलंबमाने।              |     |
| रक्षाविधौ तनुभृतामनघानुकम्या मातः स्वयं वितनुषे महतीमपेक्षाम् ॥ २९          |     |
| धर्मद्रुहं सकलदुष्कृतिसार्वभौम मात्मानभिज्ञमनुतापलवोज्ञितं माम्।            |     |
| वैतानस्करपेतश्चरणारविन्दे सर्वसहे ननु समर्पायेतुं क्षमा त्वम् ॥             |     |
| अस्पायतु क्षमा त्वम् ॥                                                      |     |

तापत्रयों निरविष्यं भविष्यार्थाः संसारवर्धजानितां सपिद् क्षिपन्तः ।

मातर्भजनतु मधुरामृतवर्धनैत्रीं मायावराहद्यिते मिय ते कटाद्याः ॥ ३१

पत्युर्दक्षिणपादपङ्कजपुटे विन्यस्त्रपादाग्त्रजा

वामं पत्रगसार्वभानसद्दशं पर्यङ्कयन्ती भुजम् ।

पीत्रस्पर्शलसन्कपोल पुलका कुलारिविन्देक्षणा

सा मे पुष्यतु भङ्गलान्यनुदिनं सर्वाणि सर्वसहा ॥ ३२

अन्येशाना जगत इति या श्रूयते विष्णुपत्री

तस्याः स्तात्रं विराचितिमिदं वेङ्कटेशेन भक्त्या ।

श्रद्धाभिक्तियचयगुरुणाः चेतसा संस्तुवानो

यञ्चन्कामंस्सपदि लभते तपतत्र प्रतिष्ठाम्

- इति...भूस्तुतिः संपूर्णा -

कवितार्किकासिंहाय-वेदान्त गुरवे नमः

### गोदास्तुतिः

## श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः—सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकस्पवलीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्याम् ।
साक्षात्क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाभनन्यद्यरणश्चारणं प्रपद्ये ॥ १
वैदेशिकः श्रुतिगिरामाप भ्यसीनां वर्णेषु माति महिमा निह् मादृशां ते ।
इत्थं विदन्तमपि मां सहसेव गोदे मौनदृहो मुँवर्रियन्ति गुणास्त्वदीयाः ॥ २
न्वत्प्रेयसञ्ज्ञवणयोरमृतायमानीं तृत्यां त्वदीयमणिन्पुरिशिङ्गितानाम् ।
गोदे त्वमेव जननि त्वदिभष्टवाहीं वाचं प्रसद्यमधुरां मम संविधयाः ॥ ३
कृष्णान्वयेन दधतीं यमुनानुभावं तीर्धियथावदवगाह्य सरस्वतीं ते ।
गोदे विकस्वरिधयां भवतीकटाक्षाद्वाचः स्कुरन्ति मकरन्दमुचः कवीनाम् ॥ ४

असादशा मपकृतोविरदीक्षिताना महाय देवि दयते यदसी मुकुन्दः। तनिश्चितं नियमितस्तव भौछिदामा तन्त्रीनिनादमधुरैश्च गिरां निगुमें: ॥ ५ शोणाऽधरेऽपि कुचयोर्गं तुङ्गभद्रा वाचां प्रवाहनिवहेऽपि सरस्वती त्वम्। अप्राकृतैरिप रहैविरजास्वभावात् गोदाऽपि देवि कमितु नेनु नर्भदाऽसि ॥ ६ वल्मीकतदश्रवणते। वसुधात्मनस्तं जाते। बसूव स मुनिः कविसार्वमौमः । गोदे किमद्भतिमदं यदमी स्वदन्ते वक्रारीवन्दमकरन्दिन माः प्रबन्धाः ॥ 0 भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव गोदे भिक्तं निजां प्रणयभावनया गृणन्तः। उचावचैविरहसङ्गमजैरुदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृद्यं गुरवस्त्वदीयाः ॥ 6 मातस्समुरिथतवतीमधिविष्णुचित्तं विश्वीपजीव्यमैमृतं वचसा दुहानाम्। तापाच्छिदं हिमरुचोरिव मूर्तिमन्यां सन्तः पयोधिदुहितुस्हिजां विदुस्त्वाम् ॥ ९ तातस्तु ते मधुभिदः स्तुतिलेदीवरयात् कर्णामृतैः स्तिति शतैरनवा सपूर्वम् । त्वन्मौलिगन्धसुभगामुपहृत्य मालां लेभे महत्तरपदानुगुणं प्रसादम् ॥ दिग्दक्षिणाडापे परिपिक्रिमपुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवि तवावतारात् । यत्रैव रङ्गपतिना बहुमानपूर्वे निद्रालुनाऽपि नियतं निहिता: कटाक्षाः ॥ ११ प्रायेण देवि भवतीव्यपदेशयोगाद्गोदावरी जगदिदं पयसा पुनीते। यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीर्थीप्रभृतयाऽपि भवान्त पुण्याः॥ नागेशयः सुतनु पक्षिरथः कथं ते जातस्त्वयंवरपतिः पुरुषः पुराणः। एवंविधास्समुचितं प्रणयं भवत्याः संदर्शयन्ति परिहासागिरस्सखीनाम् ॥ त्वद्धक्तमाल्यसुरभीकृतचारमोलेः हित्वा मुजान्तरगतामपि वैजयन्तीम्। पत्युस्तवेश्वरि मिथः प्रतिघातलेलाः बर्हातपत्रक्षचिमारचयन्ति सङ्काः ॥ आमोदवत्यीप सदा हृदयङ्गमाऽपि रागानिवताऽपि ललिताऽपि गुणोत्तराऽपि । मोलिसजा तव मुकुन्दिकरीटभाजा गोदे भवत्यधारता खलु वैजयन्ती ॥ त्वन्मौलिदामिन विभोदिशरसा गृहीते स्वन्छन्दकल्पितसपीतिरसप्रमोदाः। मञ्ज्ञेखना मधुलिहो विदधुस्वयं ते खायंवरं कमीप मङ्गलतूर्यघोषम्।। विश्वायमानरजसा कमलेन नाभौ वक्षस्थले च कमलास्तनचन्दनेन। आमोदितोऽपि निगमैविभुरिङ्गुयुग्भे धत्ते नतेन शिरसा तव मैलिमालाम् ॥

चृडापेदन परिगृद्य तवोत्तरीयं मालामापे त्वदलकैरधियास्य द्त्ताम् । प्रायेग रङ्गातिरेप विभर्ति गोदे सौभाग्यसम्पद्भिषेकमहाधिकारम् ॥ 26 तुङ्गरकात्रिमाधिरम्खयनुत्तमाङ्गैः यं सर्वगन्धं इति सादरमुद्रहान्ति । आमोदमन्यमधिगच्छति नालिकामिः सोऽपि त्वदीयकुरिलालकवासितामिः ॥ धन्ये समस्तजगनां वितुहत्तमाङ्गे वनमौलिमाल्यभरसम्भरणन भूयः। इन्दीवरस्त्रजीनवाद्धित त्वदीयान्याकेकराणि बहुमानविलेकितानि ॥ 20 रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धादन्योन्यमार्ह्यिपरिवृत्तिनभिष्टवन्तः। वाचालयन्ति वसुध रसिकास्त्रिलेकिं न्यूनाधिकत्वसमताविषयैर्विवादैः ॥ १२१ दूर्वादलप्रतिमया तव देहकान्त्या गोरोचिनारचिरया च रचेन्द्रियाः। आंसीदनुष्झितशिखावळकण्टशोभं माङ्गस्यदं प्रणमतां मधुवैरिगात्रम् ॥ अच्ये समर्च्य नियमैर्निगमप्रसुनै: नाथ त्वया कंमलयाच समेयिवांसम् । मातश्चिरं निरावेशन्तिजमाधिराज्यं मार्त्या मनुष्रभृतयोऽपि महीधितस्ते ॥ २३ आद्वापराधिनि जनेऽप्यभिरक्षणार्थं रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने । पार्श्व परत्र भवती यदि तत्र नासीत्यावेण देवि वदनं परिवर्तितं स्यात् ।। २४ गोदे गुणैरपनयन्प्रणतावराधान् भृक्षेप एव तव भागरसानुकृतः। कर्मानुबन्धिपलदानरतस्य भर्तः स्वातन्त्रयदुर्व्यसनम्माभदानिदानम् ॥ रङ्गे तिटेतुणवती रमयेव गोदे कृष्णाम्बदस्य घटिनां कृपया नुवृष्ट्या। दौर्गत्यदुर्विषविनाशसुधानदी त्वां सन्तः प्रपद्य शमयन्त्यचिरण नापान् ॥ २६ जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोंद् गाप्त्रा यदि स्वमसि युक्तमिदं भवस्याः। वात्सस्यीनभरतया जननी कुमारं स्तत्यंन वधयति ४ एवयोधगडापि ॥ रातमखमणिनीला चराकल्हारहस्ता

स्तनभरनाभिताङ्गी सान्द्रवात्सस्यसिन्धुः ।
अलकंविनिहिताभिस्सिग्भगकृष्टनाथा
विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजा नः ॥
२८
इति विकसितभक्तेरुत्थितां वेङ्कटेशात्
बहुगुणरमणीयां विक्त गोदास्तुतिं यः ।

स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गमर्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमभ्युपैप्यन्॥

29

इति कवितार्किकसिंहस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु गोदास्त्रतिः सम्पूर्णा ॥

कवितार्किकसिंहाय-वेदान्तगुरवे नमः॥



श्रीमन्निगमान्त महा देशिक विराचिता शरणागतिदीपिका

श्रीमान्वेकुटनाथार्थ: -- सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

पद्मापदे स्तुतिपदेन विपच्यमानं पश्यन्तिवह प्रपद्नप्रवणा महान्तः। मद्राक्यसंवालितमप्यजहत्स्वभावं मान्यं यतीस्वरमहानस संप्रदायम् ॥ नित्यं श्रिया वसुधयाच निषेव्यमाणं निव्याजिनिर्भरदयाभारतं विभाति । वेदान्तवेद्यमिह वेगवतीसमीपे दीपप्रकाश इति दैवतमद्वितीयम् ॥ 2 दीपस्वमेव जगतां दियता रुचिस्ते दीर्घे तमः प्रतिनिष्टुत्त्य मिदं युवाभ्याम् स्तव्यं स्तवप्रियतमं शरणोक्तिवश्यं स्तोतुं भवन्तमभिवाञ्छति जनतुरेषः पद्माकरादुपगता परिषस्वजे त्वां वेगासरिद्विहरणा कलशाब्धिकन्या । आहुस्तदाप्रभुति दीपसमावभासमाजानतो मरतकप्रतिमं वपुस्ते ॥ 8 स्वामिन् गभीरसुमगं अमहारि पुंसां माधुर्यरम्यमनघं मणिभङ्गदृश्यम् । वेगान्तरे वितनुते प्रतिविम्बशोभां लक्ष्मीसरः सरसिजाश्रय मङ्गकं ते ॥ 6 आविश्य धारयासे विश्व ममुष्य यन्ता शेषी श्रियःपतिरशेषतनुर्निदानम् इत्यादिलक्षणगुणै: पुरुषोत्तमं त्वां जानाति यो जगति सर्वविदेव गीत: ॥ विश्वं शुभाश्रयवदीश वपुरत्वदीयं सर्वा गिरस्त्विय पतन्ति ततोऽसि सर्वः सर्वे च वेदविधयस्त्वद्नुग्रहार्थाः सर्वाधिकस्त्विमिति तत्वविदस्तदाहुः॥

ज्ञानं बलं नियमनक्षमताऽथ वीर्ये शक्तिश्च तेज इति ते गुणषट्कमाद्यम् । सर्वातिशायिनि हिमोपवनेश यस्मिन्नन्तर्गतां जगदिव त्विय सहुणौधः ॥ दीपावभास द्यया विधिपूर्वमेतद्विश्वं विधाय निगमानाप दत्तवन्तम् । शिष्यायितारशरणयन्ति सुमुक्षवस्त्वामाद्यं गुरुं गुरुपरम्परयाऽभिगम्यम् ॥ सत्तास्थितिप्रयतनप्रमुखें स्पानं स्वार्थं सहैव भवता स्वयमेव विश्वम्। दीपप्रकाश तदिह त्यद्वासये त्वामव्याजसिद्धमनपायनुपायमाहुः॥ भाग्यं मुकुनद् गुणभेदमचतनेषु भोक्तृत्वमात्मनि निवेश्य निजेच्छयैव। पाञ्चालिकायुकाविभ्षणभोगदायी सम्राडिवात्मसमया सह मोद्से त्वम्।। 83 ल्वां मातरं च पितरं सहजं निवासं सन्तस्समेल्य शरणं सुहृदं गतिं च। निस्सीमानेत्यनिरवद्यसुखपकाशं दीपप्रकाश सविभृतिगुणं विशन्ति ॥ 9 7 जन्तोरमुप्य जनने विधिशम्भुदृष्टी रागादिनेव रजसा तमसा च योगः। द्वैपायनप्रभृतयः व्यदवेशितानां सन्तं विमुक्तिनियतं भवती युवनित ॥ कर्मस्वनादिविषमेषु समो दयालः स्वेनव कल्प्तमुपदेशमवेशमाणः। स्वपानये तनुभृतां त्वरसे मुकुन्द स्वाभाविकं तव नुहृस्व मिदं गृणंति ॥ १४ निद्रायितान्निगमवर्काने चारद्शी प्रस्थानशक्तिसहिताः प्रतिशेष्य जन्तृन् । जीर्णस्तनन्धयज्ञहान्धमुखानिवासमान्नतुं मुकुन्द यतस त्यया सह त्यम् ॥ भक्ति प्रपत्ति रथवा भगवंस्तदुक्तिसान्निप्रकंश्रव इतीव विकल्प्यमानम् । यंकञ्चिदंकसुप्पादयता त्वयेव त्रातस्तरस्यवसरं भविनो भवाविधम् ॥ १६ नानाविधेरकपटैरजहस्वभावैरपाकृतैनिजविहारवदोन सिद्धेः। अस्मियरकाविनकाविनाद्यनार्थैः संस्थापयस्यनवजन्मिभाग्यधर्मम् ॥ 219 निकालवानि निश्विलानि पदानि गाइं मजीन ने महिमहागरशीकरेषु । नीरन्त्रमाश्रयसि नीचजनांस्तथापि शीलेन हन्त शिशिरोपधनेश्वरत्वम् ॥ कार्राचिकान्धकरारासनवाणगङ्गासम्भृतिनामकृतिसंवद्नायदन्तैः। स्वात्त्याऽम्बरीपभयशापमुखेश्च शम्भुं विविस्नमीक्षितवतामिह कश्शरण्यः ॥ कासो विभुः क वयमिन्युपसत्तिमीतान् जन्तुन्क्षणात्त्वदनुवृत्तिपु योग्ययंती ॥ संप्राप्त सहुस्तनोस्समये द्याळोरान्मावधिभवित संस्कृतधीः क्षणं ते ॥

योग्यं यमैश्र नियमैश्र विधाय चित्तं संतो जितासनतया स्ववशासुवर्गाः। प्रत्याहतेन्द्रियगणास्स्थिरधारणास्त्वां ध्यात्वा समाधियुगलेन विलोकयन्ति ॥ पद्माभिराम्बद्नेक्षणपाणिपादं दिव्यायुधाभरणमाल्यविलेपनं त्वाम्। योगेन नाथ गुममाश्रयमात्मवन्तस्सालभ्वेनन परिचिन्त्य नयान्ति तृतिम्।। २२ मानातिलङ्किमुखवोध महांबुराशिमशास्त्रिसीमरहिने भवतः खरूपे। तापत्रयेण विहतिं नभजन्ति भूयस्तंसारघर्मजनितेन समाधिमन्तः ॥ २३ धीसंस्कृतान् विद्धतामिह कर्ममेदान् शुद्ध जितेमनसि चिन्तयतां स्वमेकम् । त्वत्कर्मसक्तमनसामीप चापरेषां स्तेप लान्यभिमतानि भवान् प्रसन्नः ॥ उद्बाहुभावमपहाय यथैवखर्वः प्रांशुंन्पेलं सम्भियाचत योगिचिन्त्य। एवं सुदुष्करसुपायमणं विहाय स्थाने' निवेशयति तस्य विचक्षणस्त्वाम् ॥ २५ नित्यालसाईमभयं निरवेक्षमन्यैविंश्वाधिकार मखिलाभिमत प्रस्तिम्। शिक्षाविशेषसुलभं व्यवसायसिद्धास्सत्कुर्वते त्विय मुकुन्द षडङ्गयोगम् । २६ त्वत्प्रातिक्रव्यविमुखास्स्कुरदानुक्रयाः कृत्वा पुनः कृपणतां विगतातिशङ्काः । स्वामिन् भत्र स्वय मुपाय इतीरयंतस्त्वय्यर्पयंति निजभार मपारसकौ ॥ २७ अर्थीतरेषु विमुखा निधकारहानेः श्रद्धाधिकांस्वदनुभूति विलंबभीतान्। दीपप्रकाश लभसे सुचिरात् कृतीव न्यस्तात्मनस्तवपदे निभृतान् प्रपन्नान् ॥ मन्त्रैरनुश्रवमुखेष्वधिगम्यमानैः स्वाधिक्रियासमुचितैः यदिवाऽन्यवाक्यैः । नाथ त्वदीयचरणौ द्यारणगतानां नैवायुतायुतकलाप्यपरे खाप्या ॥ २९ दत्ताः प्रजा जनकवत्तव देशिकन्द्रेः पत्याभिनन्द्य भवता परिणीयमानाः । मध्ये सतां महितभोगाविशेषसिध्यै माङ्गल्यस्त्रमिव विभ्रति किङ्करत्वम् ॥ ३० दिब्ये पदे दियत किङ्करताधिराज्यं दातुं त्वयैव दयया विहिताभिषेकाः। आदेहपातमनघाः परिचर्यया ते युज्ञानाचिन्त्य युवराजपदं भजान्ते ॥ त्वां पाञ्चरात्रिकनयेन पृथाग्विधेन वैखानसेन च पथा नियताधिकाराः। संज्ञाविशेषानियमेन समर्चयन्तः प्रीत्या नयन्ति फलवान्ते दिनानि धन्याः॥ वणीश्रमादिनियमारिथरस्त्रबद्धा भक्तया यथाहीविनिवेचितपत्रपुष्पा। मालेत्र कालविहिता हृद्यंगमा त्वामामोदयत्यनुपरागाधयां सपर्या ॥

ब्रह्मा गिरीश इनरेऽप्यमरा य एते निर्धूय तान्निरयतुल्यकलप्रस्तीन् । प्राप्तुं तवैव पदपद्मयुगं प्रतीताः पातिव्रती त्विय भजन्ति परावरज्ञाः ॥ 38 नाथ त्वदिष्टवितियोगावदेवपिद्धं दोषत्वसारमनपेश्य निजं गुणजाः । भक्तेषु ते वरगुणार्णवगारतन्त्रवादाक्ष्यं भजनित विगणिव्यवहारयोग्यम् ॥ सद्भिरनदेकशरगौर्नेयतं सनाथाः सर्पादिवस्वदर्गराधिषुं दूरवाताः। थीरास्तृगी इतिविश्विपुरिन्द्राचाः कालं अपिना भगवन्करणैरवन्ध्यै: ॥ ३६ वागादिकं मनसि तत्ववंन सजीवे भूनेष्वपं पुन्रसी विवि तैस्समेति। साधारगेक्कनंगकर्मसनााश्रेनानां यन्त्रा सुकुन्द भवतैव यथा यनादेः॥ सच्यान्ययोरयनयोनिंशि वासरे वा सङ्कार्दिनायुरवधान् सपीद प्रपन्नान् । हार्यस्वयं निजयदे विनिवेशियध्येनाँडी प्रवेश्यसि नाथ श्वाधिकां त्वम् ॥ अचिदिनं विश्वदपक्ष उदक्ययाणं संवत्सरा महद्शीतिक्रिंदेशंशोङ्कः। सौदामिनी जलंपतिर्वरुगः प्रजेशः इत्यातिवाहिकसको नंयसि स्वकीयान् ॥ स्वच्छेषंतृस्यंनुगुणैमीहतैर्गुणौवैः आविमेवत्ययुनसिद्धनि जस्बस्ये । त्वेल्रक्षणेषु नियतेष्विष् मोगमात्रे सांम्यं भजनित परमं भवता विस्क्तीः ॥४० इत्थं त्वदेकंशरीं गैरनधैरवाष्ये त्वाकिक्करत्वाविभवे स्पृहवाऽपराध्यन्। आक्ना ममिति मंगवनभवतैव गीता वाचो निरिश्य भरणीय इँहर्न्वयांऽहम् ॥ पंजामहीप्रभृतिभिः पारमुक्तभूमः का हानिरत्र मित्र मोक्तरि ते भित्रित्री । दुध्येकिमाङ्कितिहनी तय देवसच्या दुर्वास्तर्पचपलेन शुनाऽवलीटा ॥ तंत्वानि नाथ विविधान्यं नुसंजिव्योः संसारनाट्यं रसिकस्य तंवास्तु तृण्य । प्रत्यक्रिराङ्मुल्यमतेरसमीक्ष्यकर्तुः प्रांचीनसज्जनविडम्बनभूमिका मे ॥ 83 कर्तव्यमित्यनुकलं कलयाम्यकृत्यं स्वामिन्नकृत्यमिति कृत्यमित त्यजामि । अन्यद्वातिक्रमणजातमनन्तमर्थस्थाने दया भवतु ते मिय सार्वभौमी ॥ यं पूर्वमाश्रितजनेषु भवान्यथावद्धमं पैरं वाणजगौ स्वयमान्शंस्यम्। संस्मारितस्वमिस तस्य शंरण्यंभायान् नाथ त्वदात्तसमया ननु महिशार्थम् ॥ त्राणं भवेति सकृदुंक्तिसमुद्यंतानां तैस्तरसद्धवृजिनैस्दरंभरिस्ते । संत्यीपिता शतमखात्मजशंकरादौ नाथ क्षमा न खलु जन्तुषु मद्रिवर्जम् ।।

कर्मादिषु त्रिषु कथां कथमप्यजानन् कामादिमेदुरतया कलुषप्रवृत्तिः। साकेतसम्भवचराचरजन्तुनीत्या विश्यः प्रभा विषयवासितयाऽप्यहं ते ॥ ४७ ब्रह्माण्डलक्षरातकोटिगणाननान्तान् एकक्षणे विपरिवर्षे विल्जमानाम्। मत्पापराशिमथने मधुद्रपेहर्न्त्रां शाक्तिं नियुङ्खव शरणागतवत्सल त्वम् ॥ आस्तां प्रपत्तिरह देशिकसाक्षिका मे सिद्धा तदुाक्तिरनया त्वद्वेक्षितार्था। न्यस्तस्य पूर्वनिपुणस्विय नन्विदानीं पूर्ण मुकुन्द पुनस्क उपायएषः ॥ ४९ यद्वा मद्रथपरिचिन्तनया तवालं संज्ञां प्रपन्न इति साहसिको विभर्मि । एवं स्थिते त्वदपवादनिवृत्तये मां पात्रीकुरुष्व भगवन्भवतः कृपायाः ॥ त्यागे गुणेश शरणागत संज्ञिनोमे स्त्यनागसोपि सहसैव परिग्रहेवा। किं नाम कुत्र भवतीति कृपादिभिस्ते गृहं निरूपय गुणेतर वारतग्यम् ॥ ५१ स्वामी दयाजलानिधिमधुरः क्षमावान् द्यीलाधिकः श्रितवदाद्युचिरः युदारः। एतानि हातुमनयो नै किलाईसि व्यं विख्यातधीरविहादनि मया सहैव॥ ५२ वेला धनंजयरथादिषु वाचिकैः स्वैराघोषितामखिललोकशरण्यतां ते । जानन्दशाननशतादधिकागसोऽपि पश्यामि द्त्तमभयं स्वकृते त्वया मे ॥ ५३ रेक्ष्यस्त्वया तव भरोरम्यहमित्यपूर्वान् वर्णानिमानहृदयानिप वीचियत्वा । महोषनिर्जितगुणो महिषीसमक्षं मा भूः त्वदन्य इव मोवपरिश्रमस्त्वम् ॥ ५४ मुख्यं च यःप्रपद्नं स्वयमेव साध्यं दातव्यमीश कृपया तद्पि त्वयैव । तन्मे भवचरणके द्विवैतीमवस्थां पश्यवपायफलयोक्चितं विधेयाः ॥ 46 अल्पास्थिरेरसुकरेरसुखायसानैर्दु: खान्वितरनुचितरभिमानमूढै: । प्रत्यवपरागनुभवैः परिपूर्णितं मां त्वय्येव नाथ चरितार्थय निर्विपक्षम् ॥ ५६ तत्वात्रबोधशामितप्रतिकृष्टवृत्ति कैङ्कर्यलब्धकरणत्रयसामरस्यम् । कृत्वा त्वद्रत्यविमुखं कृषया स्वयं मां स्कािं हशोः प्रतित्यस्य जगजनत्याः॥ इत्थं स्तृतिप्रभृतयो यदि संमतास्स्युर्यहाऽपराधपदेवीष्विभसंविदान्ति । स्तोकानुकृल्यकणिकावशवर्तिनस्ते प्रीतिक्षमाप्रसरयोरहमास्मे लक्ष्यम् ॥ सिहोपपन्नविषयस्वदशाविशेषात् भूयस्तीमश्रशमनी भुवि वेङ्कटेशः। दिन्यां स्तुति निरमिमीत सतां नियोगाद्दीपप्रकाशशरणागतिद्वीपिकाख्याम् ॥

(एतां दीपप्रकाशस्तुतिमिह रुचिरामित्थमन्यस्यमानः सम्यग्द्रष्ट्वा शरण्यप्रभृतिनिगदितं न्यासविद्याख्यतस्वम् । प्रत्यासीदद्विमुक्तानुभवफलसमुद्भेदलब्ध्या कृतार्थः प्राप्ते पिण्डस्य भेदे परिणमति परब्रह्मसब्रह्मचारी ॥)

80

इति कवितार्किकसिंहस्य—वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु शरणागितदीपिका सम्पूर्णा ॥ कवितार्किकसिंहाय—वेदान्तगुरवे नमः॥



# श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकविराचितं न्यासदशकम् ॥

श्रीमान् वेङ्करनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

अहं मद्रक्षणभरो मद्रक्षणफलं तथा ।

न मम श्रीपतेरेवेत्यात्यात्मानं निक्षिपेद्धुधः ।।

र त्यस्याम्यिकञ्चनदश्रीमन्ननुकृलोऽन्यवर्जितः ।

विश्वासप्रार्थनापूर्वमात्मरक्षाभरं त्वियि ।।

स्वामी स्वशेषं स्ववशं स्वभरत्वेन निर्भरम् ।

स्वदंत्तस्विधिया स्वार्थ स्विस्मिन् न्यस्यित मां स्वयम् ॥

श्रीमन्नभीष्टवरद त्वामिस्म शरणं गतः ।

एतद्देहावसाने मां त्वत्पादं प्रापय स्वयम् ॥

रवच्छेषत्वे स्थिरिधयं त्वत्प्राप्त्यैकप्रयोजनम् ।

निषिद्धकाम्यरीहतं कुरु मां नित्यिकिङ्करम् ॥

देवीभूषणहेत्यादिज्रष्टस्य भगवंस्तव ।

नित्यं निरपराधेषु केङ्कर्येषु नियुङ्क्ष्व माम् ॥

६

मां मदीयं च निाखिलं चेतनाचेतनात्मकम्। स्वकेङ्कर्योपकरणं वरद स्वीकुरु स्वयम् ॥ 9 त्वदेकरक्षस्य मम त्वमेव करुणाकर । न प्रवर्तय पापानि प्रवृत्तानि निवर्तय ॥ 6 अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे । क्षमस्व निखिलं देव प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ श्रीमान्नियतपञ्चाङ्गं मद्रक्षणभरार्पणम् । अचीकरत्स्वयं स्वस्मिन्नतोऽहमिह निर्भरः॥ 30 संसारावर्तवेगप्रशमनशुभदृग्दे (कृदे) शिकप्रेक्षितोऽहं संत्यक्तोऽन्यैरुपायैरनु।चितचरितेष्वद्य शान्ताभिसन्धिः। निश्शङ्कस्तत्वदृष्ट्या निरवधिकद्यं प्रा (धर्य) प्य संरक्षकं त्वां न्यस्य त्वत्पाद्पद्मे वरद् निजभरं निर्भरो निभयाऽस्मि ॥ 88 इति कवितार्किकसिंहस्य...वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

न्यासदशकं संपूर्णम् ॥
किवतार्किकसिंहाय—वेदान्त गुरवे नमः

श्रीमन्निगमान्तमहादोशेकविराचेता सञ्याख्या न्यासविंशतिः॥

श्रीमान्वेङ्करनाथार्यः—सन्निधत्तां सदा हृदि ॥
सिद्धं सत्संप्रदाये स्थिरधियमनधं श्रेनियं ब्रह्मिनिष्ठं
सत्वस्थं सत्यवाचं समयनियतया साधुवृत्त्या समेतम् ।
डम्भास्यादिमुक्तं जिताविषयगणं दीर्घन्नन्धुं दयालुं
स्लालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भूष्णुरीप्सेत् ॥

श्रुतिस्मृत्यादितात्पर्यानिकदा न्यासर्विशतिः । स्वयं व्याक्रियतेऽस्माभिर्दिङ्मात्रेण सदिच्छया ॥

प्रपत्याद्यपरपर्यायां न्यासाविद्यां संजिवृक्षुः तत्त्वज्ञानादिमुखेन तद्धिकारहेतुभूतमाचार्यसङ्गहणमाह—सिद्धामिति । एनेपामाचार्यगुणानां प्रमाणानि 'तदिज्ञानार्थे स गुरुमेयाभिगच्छेन् सिन्धाणिरश्रोतियं ब्रह्मानिष्ठम् ' इत्यादीनि द्रष्ट
व्यानि । समनियतया—पथाकालं प्रवृत्तया ; यद्वा धर्मज्ञसमयव्यवास्थितया ।
जितविषयगणं स्ववशोन्द्रयवर्णम् । सन्यग्ज्ञानार्थतया गुर्वभिगमनेऽपि स्वेच्छया अवर्तमानस्य नियमांशमात्रे विधिरिति ज्ञापनार्थमीप्सोदीति सन्प्रत्ययप्रयोगः ॥

अज्ञानध्वान्तरोधाद्वपरिहरणादाःमसाम्यावहःवात् जन्मप्रध्वंसिजन्मप्रद्गारिमतया दिव्यद्दाष्टिप्रभावात् । निष्प्रत्यूहानृशंस्यान्नियतरसतया नित्यशोषित्वयोगात् आचार्यः सद्भिरप्रत्युपकरणाधिया देववस्यादुपास्यः ॥

एवम् ' आचार्यवान् पुरुषो वेद ' ' आचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत् , ' आचार्यवत्तयां मुक्तो ' इत्यादिप्रमाणानुसारादाचार्यवरणे सिद्ध ' देवमिवाचार्यमुपासीत ' इत्यादिविहितं तत्सेवनमाह । अज्ञानिति । अत्रोक्ता हेतवः
आचार्ये भगवति च अन्वीयन्ते । जन्मप्रध्वंसिजन्म-विद्याजन्म । 'ब्रह्मविद्याप्रदानस्य देवैरापे न शक्यते । प्रतिप्रदानमथवा द्याच्छक्तित आद्रात् '
इत्याद्यभिष्रेत्य अप्रत्युपकरणाधियेत्युक्तम् ।।

सहुद्धिस्साधुसेवी समुचितचरितस्तत्ववीधाभिलाषी गुश्रूषुस्त्यक्तमानः प्रणिपतनपरः प्रश्नकालप्रतीक्षः । शान्तो दान्तोऽनस्यः शरणमुपगतः शास्त्राविश्वासशाली शिष्यः प्राप्तः परीक्षां कृतविदाभिमतं तत्त्वतिश्शिक्षणीयः ॥

सम्यगुपसन्ने सञ्छिष्ये 'तस्मै स विद्वान् ' इत्यादिविहितमाचार्यकृत्यमाह— सद्बुद्धिरिति । अभिमतं—मोक्षापयुक्तमर्थजातम् ॥

8

स्वाधीनोशषसत्तास्थितियतनपत्नं विद्धि लक्ष्मीशमेक
प्राप्यं नान्यं प्रतीया न च शरणतया किचदन्य हुणीयाः।
एतस्मादेव पुंसां भयामितरदिष प्रेक्ष्य मोज्झीस्तदाज्ञां
इत्येकान्तोपदेशः प्रथममिह गुरोरेकाचित्तेन धार्यः॥
भुक्तिकामस्य मूलमन्त्राद्यभिष्वयतया शिक्षणीये प्रधानांशं तस्य च नित्यानुसन्धेयत्वमाह स्वाधीनेति॥

मोक्षेषायाहतैवं भवति भवभृतां कस्याचित्कापि काले तद्वद्वाक्तिप्रपच्योराधिकृतिनियमः ताहशा स्याद्वियत्या । शक्ताशक्तादितक्ततपुरुषविषयतः स्थाप्यते तद्व्यवस्था यचाहुस्तादिकल्पः सम इति कतिचिक्तत्पलस्याविशेषात् ॥

इद्देशापेदशलब्धसम्यक्तानस्य पुरुषस्य ' अनित्यमसुखं लोकभिमं प्राप्य भजस्व माम् ' ' मामेकं शरणं व्रज ' इत्यादिभिरपवर्गोपायतया बिहितयोभीके प्रपत्त्योः अधिकारव्यवस्थामाह—मोभोपायिति ॥

सानुकोशे समर्थे प्रपदनमृषिभि: स्मर्यतेऽभीष्टिसिध्यै लोकेऽप्येतत्प्रसिद्धं न च विमतिरिह प्रेक्ष्यते क्वापि तन्त्रे। तस्मात्कैमुत्यसिद्धं भगवित तु भरन्यासविद्यानुभावं धर्मस्थेयाश्च पूर्वे स्वकृतिषु बहुधा स्थापयांचक्ररेवम्।।

इत्थमधिकारिमेदात् गुस्लघुविकलपसंभमवेऽ।पि प्रपात्तप्रभावे दुर्वलबुद्धीन् प्रत्याययित—सानुक्रोश इति । वायसवानरराक्षसद्भीपदीगजेन्द्रसुरु निश्व शुन-स्थेपाद्याख्यानैरिति शेषः । ध्रमस्थेयाः—विवादगीनरधर्मनिर्णेतासः । पूर्वे— भगवद्यामुनादयः ॥

शास्त्रप्रामाण्यवेदी ननु विधिविषये निर्विशङ्कोऽधिकारी विश्वासस्याङ्गभावे पुनिरेह विदुषा किं महत्वं प्रसाप्यम् । भैवं धोरापराधैः सपदि गुरुपले न्यासमात्रेण लभ्ये शङ्का पार्षिणप्रहार्हा शमयितुमुनिता हेतुभिस्तत्तदहैंः ॥ अस्वेवमशक्तिपरिहारेण सर्वशास्त्रार्थसाधारणो विश्वासः, प्रपत्तिलक्षणवाक्ये महत्त्वेन विशेषणं किमर्थमित्यनुभाष्य परिहरति—शास्त्रप्रामाण्येति। अर्थस्वभावेन शङ्काप्रकर्षसम्भवात्तिवृत्त्ये 'विदितस्स हि धर्मज्ञः' 'मित्रभावेन संप्रातं' सकृदेव प्रपन्नाय ' इत्यादिप्रसिद्धशरण्यगुणविशेषादिपरामर्शभूमा विश्वासप्रकर्षः सम्पाद्यमान इति भावः ॥

नेहाभिकान्तिनाशो न च विमतिरिह प्रत्यवायो भवेदि-त्युक्तं कैमुल्यरीत्या प्रपटनविषये योजितं शास्त्रविद्धिः । तस्मान्क्षेत्रे तदहें सुविदितसभयदेशिकस्सभ्यगुप्तं मन्त्राख्यं मुक्तिवीजं परिणानिवशाः कव्यते सन्प्रत्याय ॥

किमीट्याविश्वासापेक्षया गुरुतस्या प्रयत्या ? 'सकुज्ञतेन नन्त्रेण कृतकृत्यस्सु-र्वी भवेत् ' 'प्रयत्तिवाचैव निर्गाक्षितुंत्रुणे ' इत्यादिप्रणाणसंप्रदायः दारणागित-मन्त्रीचारणनैव मुक्तिस्सिध्द्योदेत्यत्राय—नेहाभिक्तान्तिनाद्य इति । उक्तम् कर्मन् योगप्रकरण इति देषः । 'सकुदुच्चरितं येन हार्गित्यव्यस्यम् ' इत्यादिन्याय-नात्र मन्त्रीचारणादिकं यथावस्थितं प्रयत्यनुष्टातनुत्याच तन्मुंब्येनव मुक्तिं साध-यति ; यथोक्तं सात्वततन्त्रे 'अनेनैव तु मन्त्रेण स्वात्मानं मित्र निक्षिपत् । मित्र निक्षिप्तकर्तव्यः कृतकृत्यो भविष्यति ' इति ।।

न्यासः प्रोक्तोऽतिरिक्तं तप इति कथितस्ख्य्वरश्चास्य कर्ता ऽहिर्बुध्न्योऽप्यन्ववाद्दिगणि दिविषदामुक्तमं गुह्ममेतत् । साक्षान्मोक्षाय चासौ श्रुत इह तु मुधा वाधशङ्का गुणाढ्ये तान्निष्ठोऽह्यन्यानिष्ठान्यभुरतिशयितुं कोटिकोट्यंशतोऽपि॥

नन्वेवं प्रपत्तिरापि भिक्तयोगद्वारेणैव मुक्तिहेतुस्स्यादित्याद्यञ्चायां मुमुक्षुवै द्वारणमहं प्रपद्ये 'इति श्रुतिस्वारस्यसिद्धम व्यवहितमोक्षसाधनत्वं व्यञ्जकान्तरे-णापि द्रवयित न्यासः प्रोक्त इति । प्रोक्तः 'तस्मान्त्यासमेषां तपसामितिरिक्त माहु, रिति वाक्येन कथितः । 'यस्सिमिधा 'इत्यारभ्य, 'यो नमसा स स्वध्वरः इत्यृगंद्रोन अन्ववादीत्—ऋगर्थमन्वभाषत । यथा 'सिन्साधनकादीनां यज्ञानां न्यासमात्मनः । नमसा योऽकरोद्देवे सस्वध्वर इतीरित, इति । अगणि 'एतद्वै

देवानां गुह्मम् ' इत्यादिश्वत्या । तिमेष्ठ इत्यादिना 'सत्कर्मानरताश्चाद्धाः ' इत्युक्तः प्रपन्नप्रभावो विवृतः । यद्यपि 'ओमित्यान्मानं युक्जीत ' इति प्रणव-करणको न्यासः श्रुतः, तथाऽपि तदनहींणां तिद्वरहेऽपि तन्त्रोक्तप्रकारेण तत्प्रयोगो युज्यत इत्यभिप्रायण तिन्नष्ठ इति सामान्योक्तिः । श्रुतिसिद्धेऽपि विवन्दने सामान्यधर्भभूतसत्यवचनन्यायात्सर्वीधिकारत्वं च न विरुद्धम् । 'सर्वस्य शरणं सुहृत् ' 'सर्वलोकशरण्याय ' इत्यादिष्वेतदाभिष्रेतम् ॥

नाना शब्दादिभेदादिति तु कथयता सूत्रकारेण सम्यक् न्यासोपास विभक्ते यजनहवनवच्छब्दभेदादभाक्तात्। आख्यारूपादिभेदश्रुत इतरसमः किंच भिन्नोऽधिकारः

शीव्रप्राप्त्यादिभिस्त्याजगुरिति च मधूपासनादौ व्यवस्थाम् ॥ १० सन्तु भाष्योक्तभत्त्यङ्गभूतप्रपत्तिप्रशंसापराण्येतानि वाक्यानि ; गुणोपसंहार-पादे प्रपत्तेः स्वतन्त्रविद्यात्वस्थापनाभावात् अनन्यथासिद्धसामान्यन्यायाभावान्चेति शङ्कायां प्रपदनस्य मोक्षं प्रति पृथगुपायत्वोपपादनं तत्रैव सुरपष्टमित्याह—नानाशब्दादिभेदादिति । अभाक्तात्—अनौपचारिकादित्यर्थः । सद्धिद्यादहर-विद्यादिषु शब्दभेदो हि तत्तद्गणिविशिष्टब्रह्मविषयप्रत्ययावृत्त्यभिषायित्वरूपेणा-पाद्यः, इहतु यागदानहामादिवदपर्यायतयेव व्युत्पत्तिरिसद्धिरिति भावः । त्यास-विद्यत्याख्या अर्थस्वभावादत्राभिमतप्रदानसामर्थ्यविशिष्टपरिनरपेक्षरक्षकत्वरूपम् । आदिशब्देन परिकरप्रकरणयोर्ग्रहणम् । इतरस्माः विद्यान्तरस्मः । किस्त्रत्यादि प्राग्दर्शिताधिकारिभेदस्मारणम् । स्वातन्त्र्येण मोक्षोपायन्वेन सद्विद्यादेर्व्यावृत्त्त इहाधिकारः न स्यादित्याशङ्कायां मधुविद्याद्युद्धरूपम् । भाष्येतु प्रपत्तेर्भक्तस्यक्तत्वोक्तिः न स्वातन्त्र्यविषयबाधिका, विषयभदादुभयाकारयोगिषु काचिदन्यतरोन्त्योतिराधात् ॥

यातिश्चिद्रक्षणीयं तद्वनिषुणे न्यस्यतोऽिकञ्चनस्य प्रस्पष्टं लोकदृष्ट्याऽप्यवगमित इह प्रार्थनाद्यङ्कयोगः। तस्मात्कर्माङ्गकत्वं व्यपनयति परापेक्षणाभाववादः साङ्गत्वष्टाङ्कयोगव्यवद्दतिनयतः षड्विधत्वोपचारः॥ अङ्गत्वमेव प्रपत्तेरिति पक्षः परिहृतः । अथ स्वातन्त्र्येऽपि निरङ्गत्वपक्षं परिहरित—यिति द्विद्वद्वस्णीयिमिति । अवगामितः-'तदेकोपायतायाच्चा प्रपत्तिः '
'अप्रार्थितो न गोपायेत् ' 'शरणं च प्रपन्नानाम् ' इत्यादिभिरिति शेषः ।
तस्मादित्यादिना 'प्रपत्तेः काचिद्प्येवं परापेक्षा न विद्यते ' इत्यस्य निर्विषयत्वशङ्काब्युदासः । तथा 'षिड्वधा शरणागिति, रिति वचनात् आग्नेयादिषट्कवत् आनुकृत्यसङ्कत्पादिषट्कं सम्भूय एकं कारणं स्यादित्यत्रोत्तरं—साङ्गे तु
इत्यादि । 'न्यासः पञ्चाङ्कसंयुतः ' इति व्यवस्थापकवचनानुगुणमङ्गाङ्किसमुचयेन षिड्वधत्ववचनं नेयिमिति भावः ॥

पञ्चाष्यङ्गान्याभिज्ञाः प्रणिजगुरविनाभावभाञ्चि प्रपत्तेः
कैश्चित्संमभावितत्वं यदिह निगदितं तस्प्रपत्त्युत्तरं स्यात् ।
अङ्गेष्विङ्गत्ववादः पत्रकथनमिह द्वित्रिमात्रोक्तयश्च
प्राश्चास्त्यं तत्र तत्र प्रणिद्धति ततः सर्ववाक्यैककष्ठ्यम् ॥ १२

एवमङ्गाङ्गिवभागिरे द्धः। तत्रावान्तरेवयाकुर्ला शमयित पञ्चाप्यङ्गानीति। प्रपत्तिदशायां प्रातिकृत्यवर्जनाद्यभावे साङ्गस्योपायस्य वैकल्यात् पश्चात्त प्रातिकृत्यवर्जनाद्यभावे साङ्गस्योपायस्य वैकल्यात् पश्चात्त प्रातिकृत्यवर्षायस्य न वैकल्यम्, किंतु प्रत्यवायान्तरपारिहारार्थे यथाहे प्रतिविधानमेव कार्यम् ; 'तथा पुंसामिवस्रं भाग्यपत्तिः प्रन्युता भवेत् ' इत्येतदापि तान्त्राष्टिकाविस् भवेकल्याभिप्रायम् ; उत्तरकाले सतोऽसतोऽपि विश्वा सस्य पूर्वकृतप्रपत्त्यङ्गत्वाभावेन तद्विरहे प्रपत्तिप्रच्यवनायोगात् । एवञ्च ब्रह्मान्त्रयायहष्टान्ते।ऽप्यत्र योग्यांशे स्थाप्यः ; अत्यथाऽतिप्रसङ्गात् । एतेन 'उपायापयासंयोगे निष्ठया हीयतेऽनया ' इत्येतदपि गतार्थम् ; तान्त्रालिकोपायाप्यसंयोगस्य प्रपत्तिविरोधित्वे तात्पर्यात । न चानुकृत्यसङ्कत्पस्याङ्गत्वेन अवणात् सङ्कात्पत्तकरणम्यञ्जे, तथा अत्यभावात्, यथाश्चिति सङ्कत्पमात्रस्याङ्गत्वे सङ्कात्पत्तकरणस्याङ्गत्वकत्यनाऽनुपपत्तेश्च । कृत्याकरणरूपापायानिष्टात्तेस्तु स्वत्वविधरेव सिध्यतीति नोपप्रवावकाशः । 'आनुकृत्येतराभ्यां तु विनिष्टात्तिरपायतः ' इत्यनेनापि सङ्कात्पादिविशेषस्य तात्कालिक उपयोगः प्रदर्शते ।

अत्रानुकृत्यशब्दोहि तत्सङ्कल्पप्रातिपादनपर:, 'आनुकृत्यस्यसङ्कल्पः, इत्यादि-सिद्धानुवादात्। न चोपायापायेत्यादौ प्रपत्तिनिष्ठाहानिर्विवक्षिता, किन्तूपाया-पायत्यागविद्रीष्टमध्यमवृत्तिहानिः, विद्रोषणाभावेऽपिहि विद्रिष्टाभावः सिध्वति; अत एव हि तत्र 'अपायरुप्प्रवे सद्यः प्रायाश्चित्तं समाचरेत्, इत्यादिना ताव-न्मात्रनिभित्तत्वं प्रायश्चित्तमेव विधीयते, न तु पूर्वकृतां प्रपत्तिं प्रच्युतामभिप्रेत्य तत्फलार्थं पुनः प्रपत्तिः॥

रक्षापेक्षा स्वसाहाप्रणयवित भरन्यास आज्ञादिदक्षे दृष्टा नात्र प्रपत्तिच्यवहृतिरिह तन्मेळन ळक्षणं स्यात् । गेहागत्यादिमात्रे निपततु द्रारणायत्यिभिष्योपचारात् यदाऽनेकार्थभावाद्भवित च विविधः पालनीयत्वहेतुः ॥

प्रस्तुतमुख्योपचारप्रयोगव्यवस्थापनाय प्रपत्तिलक्षणं द्योधयति रक्षापेक्षति । प्रणयोऽत्र याच्या । आदिशब्देन सृतिप्रदानादिसङ्कृहः । अनेकर्थभावात् शरणशब्दस्यानेकार्थस्रदृत्यादित्यर्थः । प्रपदनस्पत्वाभावेऽपि केषांचित् गृहाग-मनादीनां रक्ष्यताहेतुत्वं प्रसिद्धित्यभिषेत्य भवति चेत्यादिकसुक्तम् ॥

आत्मात्मीयस्वरूपन्यसनमनुगतं यावद्यं नुमुक्षोः तत्वज्ञानात्मकं तत्प्रमथममथ विधः स्यादुपाय समेतम् । कैङ्कर्याच्ये पुमर्थेऽप्यनुषजति तद्प्यर्थनाहेतुभावात् स्वाभीष्टानन्यसाध्यावाधारेह तु भरन्यासभागोऽङ्गिभूतः ॥१४

एवं लौकिकवैदिकसर्वप्रयत्तीनां साधारणरूपमुक्तम् ; अथ मोक्षेकप्रयोजनायां मुक्तप्रयत्तौ सर्वानिवृत्तिधर्मसाधारणं स्वाभाविकपरशेष्वाभिमानरूपं विशेषमाह—आत्मात्मीयिति । आत्मीयम् उपायपलादि । आत्मा चात्मीयाश्च वावन्तोऽर्थाः प्रमाणसिद्धाः तावतां सर्वेषां भगवच्छेषत्वानुसन्धानं कार्यम् । तच्चानुसन्धानं उपायदशायामपि निवृत्तिधर्मविधिस्वाभाव्यादनुवर्तते । इह चामुत्र च स्वयं प्रयोजनकैङ्कयें स्वत एव भवति; आङ्गभूतो भरन्यासांशस्तु न यावद्ये , किंतु यावदनन्यसाध्यं स्वाभीष्टं तावत्येव भवतीत्यर्थः ॥

न्यासादेशेषु धर्मत्यजनवचनतोऽिकंचनाधिकियोक्ता कार्पण्यं वाऽङ्गमुक्तं भजनवदितरापेक्षणं वाऽप्यपोढम् । दुःसाधेच्छोचमौ वा काचिदुपशामितावन्यसंमेलने वा ब्रह्मास्त्रन्याय उक्तस्तदिह न विहतो धर्म आज्ञादिसिद्धः ॥

सर्वशक्तो भरं न्यस्यतः सर्वधर्मत्यागवचनात् वर्णाश्रमादिधर्मरूपमाज्ञाकङ्कर्ये तदनुविद्धमनुज्ञाकङ्कर्ये च न स्वातामित्यज्ञाह- न्यासादेशेष्टियति । कचिन् चपन्त्रत्वादशक्यप्रवृत्ते कस्मिश्चिद्रिपकारिणि । अन्यसंमेळने प्रपत्त्यङ्गव्यतिरिक्तानां तदर्थतया स्वीकृतौ । तन् तस्मात् । धर्माणां स्वरूपत्यागस्य प्रपत्त्यङ्गन्यामान्वात् तेषां प्रपत्त्यर्थन्वेनात्रतिप्रादनाचेत्यर्थः । सर्वधर्मपरित्यागवचनस्यात्र सर्वाविषदेख्यान्तरेषु सम्भवन्त्र तद्विपर्यवार्थक्ष्यनमयुक्तमिति भावः । एतेनालेप-कादिपक्षाश्च प्रतिक्षिताः ॥

आदेष्टुं स्वप्रपत्ति तदनुगुणगुणाव्यन्वितं स्व मुकुन्दः

माभित्युक्वैकदाव्यं वदनि तद्वावितं तत्र तात्वर्यमृह्यम् ।

तत्याप्यप्रापक्षेक्यं सकलकलद्ताः त्यासतोऽन्यानपेक्षां

प्राधान्याधं च किंचित्यथयि तत् परं श्रीसम्बे मृत्तयुपाये ॥ १६

ननु यदि प्रयक्तिस्यायस्स्यात् तदा हि अङ्गिस्य केषांचिदङ्गत्यंच वक्तव्यम्; सा तु तत्तद्वाक्येषृपायतयोक्तस्य शरणस्य विशेषणतया प्रयुक्तेरेकादिशव्दैः उ-पायबुद्धचन्द्वेत्ते व्यवच्छिचते तस्माण्योक्तं सर्वमयुक्तमित्यत्राह-आदेष्टुमिति। तद्विध्यनुरोधेन नेतव्यत्वादिति सावः ।अन्यथाऽण्युपपन्नं सिद्धोपायस्यैक्यं प्रयत्ते-स्तत्प्रसादोपायत्वं न विरुद्ध्याजितिभावः । एवं निर्विशेषादैतवुद्धिविधानादि -पक्षाश्चात्र निरस्ता वेदितव्याः ॥

खामीष्ट्रप्रातिहेतुः स्वयमिह पुरुषेः स्वीकृतः स्यादुपायः शास्त्रे लोके च सिद्धः स पुनरुभयथा सिद्धसाध्यप्रभेदात् । सिद्धोपायस्तु मुक्तौ निरवधिकदयः श्रीसखः सर्वशाक्तिः साघ्योपायस्तु भक्तिन्यसनिमिति पृथक्तद्वशीकारसिद्धये ॥ उक्ताधीस्थरीकरणाय सामान्यत उपायशब्दार्थे सिद्धसाध्योपायविशेषौतः प्रयोजनं च विभजते-स्वाभीष्टिति ॥

अत्यन्तानिञ्चनोऽहं त्वदपचरणतः संनिष्ट्तोच नाथ त्वत्सेवैकान्तधीः स्यां त्वमिस शरणिमत्यध्यवस्यामि गाइम्। त्वं मे गोपायिता स्यास्त्विय निहितभरोऽसम्येविमत्यपितात्मा यस्मै स न्यस्तभारः सङ्ग(दिति)दथ तु सदा न प्रयस्येत्तदर्धम्॥

समिथितमेव साङ्गभरन्यासं यथावदनुष्ठानाय मुखमेदेन शिक्षयन् ति इषयं कर्तव्यशेषं नास्तीत्याह-अत्यन्ति । यस्मै प्रयोजनायेति शेषः । सकृदित्यनेन उपासनवदस्यान्निस्तापेक्षवं नास्तीत्युच्यते । सकृत्कृतश्शास्तार्थं इत्यस्यान्नापन्वादो नास्ति, प्रत्युत 'सकृदेवेत्यादिः अनुग्रह एव । सदा यावत्पल्प्रप्राप्तीत्यर्थः । ननु न्यासिनिष्ठमेव 'तस्यैवं विदुष' इति परामृश्य तत्कर्तव्यत्वेन पुरुषविद्याऽप्रमाताः सा च 'यन्मरणं तदवभृथ' इत्यन्ता यज्ञदृष्ठिस्पा चः अतो यावजीवं तदर्थं कर्तव्यस्य विधीयमानत्वात् ने प्रयस्येत्तदर्थमित्यनुपपन्नम् । मैनम् ः तन्नापि हि न्यस्तभरस्य कर्तव्यान्तरनैरपेक्ष्यमेव विवक्षितम् । यदि तु प्रस्तुत विद्याङ्गतयाऽत्र यज्ञवल्प्रप्तिविधीयते तिहि दर्शपूर्णमासादीनां क्लप्तिने वाच्याः तेषां यज्ञोपयोगित्वाभावात् । अश्रुतापूर्वतदिन्वतयज्ञान्तरकत्यनं शास्त्रार्थद्यिन्वत्याः वर्षापन्ताः वर्षापन्ताः वर्षापन्ताः वर्षापन्ताः वर्षापन्ताः पद्यावभ्षात्पूर्वमन्यषां कर्षाप्ति भावत्यः नुपपन्ना । तस्मात् 'एवं शरणमभ्यत्य भगवन्तं सुदर्शनम् । अनुष्ठित्कद्वशतो भवत्येष नसंशय ' इतिवत् यज्ञादिकं सर्वमस्य स्वतस्यपन्नं भवत्विति स्तुतिभाने तात्वयं प्राह्मम् । शारीरकभाष्यमेष एतदविरोधेन भाष्यम् ॥

त्यक्त्वोपायानपायानिप परमजहन्मध्यमां स्वाहिवृत्ति
प्रायश्चित्तं च योग्यं विगतऋणतिर्द्वेन्द्ववाःयां तितिञ्चः ।
भक्तिज्ञानादिवृद्धिं परिचरणगुणान् सत्समृद्धिं च युक्तां
नित्यं याचेदनन्यः तदिप भगवतस्तस्य यद्वाऽऽप्तवर्गात् ॥ १९
कृतकृत्यस्योत्तरद्शायां स्वाधिकाराद्यनुगुणं व्याज्यं स्वतन्त्राविधिप्राप्तं कर्तव्यम्

अनुसन्धेयं प्रार्थनीयञ्च संग्रह्माति त्यक्त्वेति। उपायान्-काम्यधर्मान्। अपायन्-प्रत्यवायहेत्न्। परं-केवलंप्रवस्युत्तरं वा। मध्यमाम् उपायापायवर्गानिवताम्
स्वाहेवृत्ति-नित्यरूपां तत्समाननौमित्तिकरूपांच वृत्तिम्। 'अपायंसंप्रवे सद्यः
प्रायश्चित्तं समाचरेत्। प्रायश्चित्तिरयं साऽत्र यत्पुनश्शरणं व्रजेत्—इत्युक्तमाह—
प्रायश्चित्तं व्योग्यमिति। अजहादित्यनुष्वयते। 'देविषभूतात्मनृणां पितृणां न
किङ्करो नायमृणी च राजन् 'इत्यायुक्तं सूचयति—विगतऋणतितिरिते। ब्रह्म
चर्यादिभिरपाकर्तव्यं भगवत्प्रपन्नस्य प्रपत्यवापाकृतं देवयशादिकं त्वस्य मध्यमवृत्त्यनुप्रविष्टं केङ्कर्यमिति भावः। इन्द्वतितिक्षावचनप्रारम्धकर्मक्षयदर्शनजनितप्रातिस्चकम्, अव्याकुलकेङ्कर्यापादानार्थञ्च। परिचरणगुणान्—केङ्कर्योपकरणभूतान् गन्धपुष्पादीन् ;यद्वा पल्सङ्कत्यागादीन्। सत्समृद्धिरिप केङ्कर्यानुपयुक्ता
न याच्येत्यभिप्रायेण युक्तामियुक्तम्। भगवत इत्यादिना देवान्तरेभ्यस्तदीयेभ्यश्च भक्तयादिकमिप न याच्यमिति सूच्यते।।

आज्ञाने क्कर्यवृत्तिध्वनघगुरुजनप्रक्रियानामिवृत्तिः स्वाहीनुज्ञातसेवाविधिषु च शकने यावदिष्टं प्रवृत्तः। कर्म प्रारब्धकार्ये प्रपदनमहिमध्वस्तशेषं दिरूपं भुक्त्वा स्वाभीष्टकाले विश्वति भगवतः पादमूलं प्रपन्नः॥

उत्ते प्रकारियाधिकारिणः स्वाभिमतकाले परमप्तत्यातिमाह—आज्ञेति । प्रप्तियङ्गात्यमावे प्रिकारिकारिका स्वाभिमतकाले परमप्तत्यायेन स्वतन्त्राधिकारिक द्वेः राक्तस्यास्य कर्तव्यमाज्ञाक द्वेद्वयं प्रकार प्रवाय परितम् नुकार्वेद्वयं । दिक्रपमिति पुण्यपापरूपित्यर्थः ।।

श्रुत्म स्मृत्यादिभिश्च स्वयिमह भगवद्वाक्यवर्गेश्च सिद्धां स्वातन्त्र्ये पारतन्त्र्येऽप्यनितरगतिभिः सद्भिरास्थीयमानाम् । वेदान्ताचार्य इत्थं विविधगुरुजनग्रन्थसंवादवत्या विंदात्या न्यासविद्यां व्यवृणुत सुधियांश्रेयसे वेद्घटेशः ।। २१ परमपुरुषार्थसाधिनीं भगवत्यपत्तिं प्रमाणतः प्रभावतः प्रवक्तुतश्च विद्यित्वन् तदिषयग्रन्थनिर्माणप्रयोजनञ्च प्रतिपादयति—श्रुत्येति। ॥ यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वमित्यादिकया श्रुत्या, ॥देवानां दानवानां च ॥श्रारण्यं शरणञ्च त्वां, शरणं त्वां प्रपन्ना ये ध्यानयोगविवर्जिता इति समृत्यादिभिश्च, 'स्थिते मनास मुस्वस्थे, 'सङ्गदेव प्रपन्नाय, सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्यादिभिः भगवद्वाक्यवर्गेश्च। सिद्धां —प्रमितामित्यर्थः। आप्ततमत्वसूचनाय अत्र भगवच्छव्दः। स्वातन्त्रये पार-तन्त्रयेऽपि—अव्यवधानेन व्यवधानेन वा मुक्तिसाधनत्वे, यद्वा स्वतन्त्राङ्गत्व-विवादेऽपी त्यर्थः। गुरुजनग्रन्थाः—स्तोत्रगद्यादयः॥

संसारावर्तवेगप्रशमनशुभ(कृदे)हरदेशिकप्रेक्षितोऽहं संत्यक्तोऽन्यैरुपायैरनुचितचारितेष्वश्रशान्तामिसान्धः। निःशङ्कस्तत्वदृष्ट्या निरविधकद्यं प्रा(ध्य)प्य संरक्षकं त्वां न्यस्य त्वत्पाद्पचे वरद निजभरं निभैसे निभैयोऽस्मि ॥२२॥

इति कवितार्किक--ऋतिषु न्यासविंदानिः संपूर्णा ॥

उक्तमुपायं सुखग्रहणाय स्वानुष्ठानसुखेन निगमयति संसारित । अत्र सर्व राक्तौ परमकारुणिके सर्वाभिमतवरप्रदे संन्यस्त भरत्वान्निर्भयत्वसिद्धिः । अयमत्र सुमुक्षोरनुशासनीयसंग्रहः—सदाचार्योपसित्तपूर्वकं समन्त्रकं सम्यग्ज्ञानं संपाद्य गुरुतरेपायान्तरानिष्पादनाद्य नुगुणज्ञानसक्त्यादिविरहान्निर्विष्णः स्वदाक्यस्तुति कर्तव्यलघृपायपरामर्शे प्रत्यवस्थापितः फलसङ्गकर्तृत्वत्यागयुक्तसाङ्ग भरन्यासेन कृतकृत्यः स्वीकृतभरं श्रियःपतिमवलोक्य निर्भरो निर्भयश्च स्वयंप्रयोजनकेङ्कर्येण सुखं वर्तत इति ॥

इति कवितार्किक — कृतिषु त्यासविंशतेव्यां संपूर्णा ॥



## श्रीमन्निगमान्त महा देशिकं विरचितम् न्यासतिलकम्

श्रीमान्वेकटनाथार्य: — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

| ,                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| गुरुभ्यस्तदुरुभ्यश्च नमोवाकमधीमहे।                                |   |
| वृणीमहे च तत्राद्यों दंपती जगतां पती ॥                            |   |
| प्रायः प्रपदने पुंसां पौनः पुन्यं निवारयन् ।                      |   |
| हस्तः श्रीरङ्गभेर्तुः मामव्याद्भयमुद्रितः ॥                       | 8 |
| आनादेनिंस्सीम्नो दुरितजल्धेर्यन्निरुपमम्                          |   |
| विदुः प्रायश्चित्तं यदुरवुधुरीणाद्ययविदः।                         |   |
| . तदारम्भे तस्या गिरमवद्धानेन मनसा                                |   |
| प्रपद्ये तामेकां श्रियमखिलनाथस्य महिपीम् ॥                        | २ |
| महेन्द्रामा विष्णुप्रभृतिषु महत्त्वप्रभृतिवत्                     |   |
| प्रयत्तव्ये तत्त्वे परिणामित वैशिष्ट्यविभवाम् ।                   |   |
| अधृष्यत्वं धृत्वा कमितु रिभगम्यत्वजननीं                           |   |
| श्रियं शीतापाङ्गामहमदारणी यामि शरणम् ॥                            | ą |
| स्वतस्सिद्धः श्रीमा निमतगुणभूमा करणया                             |   |
| विधाय ब्रह्मादीन् वितरित निजावे(दे) शमिप यः।                      |   |
| प्रपत्त्या साक्षाद्वा भजन शिरसावाऽपि सुलभम्                       |   |
| मुमुक्षुः देवेशं तमहमधिगच्छामि शरणम् ॥                            | 8 |
| बृन्दानि यः स्ववशयन् व्रजमुन्दरीणां बृन्दावनान्तरभुवां मुलभो वभूव | 1 |
| श्रीमानशेष जनसंग्रहणाय शेते रङ्गे भुजङ्गशयने समहाभुजङ्गः ॥        | 4 |
| रेङ्गास्तीर्णभुजङ्गपुङ्गववपुः पर्यङ्कवर्ये गतौ                    |   |
| सर्गीस्थत्यवसानकेळिरसिकौ तौ दंपती न: पती।                         |   |
| नाभीपङ्कजशायिनः श्रुतिसुखैरन्योन्यवद्धिसतौ                        |   |
| दिंभस्यां बुजसंभवस्य वचनैरोंतत्सिदियादिभिः ॥                      | Ę |

| घनकरुणारसौघभारतां परितापहरां नयनमहच्छटां मयितरङ्गय रङ्गपते ।        |
|---------------------------------------------------------------------|
| दुरितहुताशनस्कुरितदुर्दमदुःखमषीमलिनितविश्वसौधदुरपह्नववर्णसुधाम् ॥ ७ |
| दुर्मोचोद्भटकर्मकोटिनिबिडोऽप्यादेशवस्यः कृतो                        |
| वाह्यैनैंव विमोहितोऽस्मि कुदृशां पक्षुर्न विश्लोभित:।               |
| यो माहान सिको महान्यतिपतेः नीतश्च तत्पौलजान्                        |
| आचार्यानिति रङ्गधुर्य मिय ते स्वल्पावादीष्टो भर: ॥ ८                |
| त्वय्याचार्यैविनिहितभरास्तावका रङ्गनाथ                              |
| त्वत्केकर्यप्रवणमनसस्त्वद्गुणास्वादमत्ताः ।                         |
| त्वय्येकस्मिन्नपि विजहतो मुक्तवत्साधनत्वम्                          |
| त्वच्छेषत्वस्वरसरसिकास्सूरयो मे स्वदन्ताम् ॥                        |
| आर्तेष्वाशुफला तदन्यविषयेऽप्युच्छिन्नदेहान्तरा                      |
| वह्नयादेरनेपेक्षणात्तनुभृतां सत्यादिवद्यापिनी ।                     |
| श्रीरङ्गेश्वर यावदात्मानियतत्वत्पारतन्त्रयोचिता                     |
| त्वय्येव त्वदुपायधीरापाहितस्वोपायभावा ऽस्तु मे ॥ १०                 |
| कल्पस्तोमेऽप्यपास्तत्वदितरगतयश्शाक्तिधीभक्तिभूमा                    |
| रंङ्गेश प्रातिकृत्यक्षरणपारिणमान्नीविधातानुकृत्या : ।               |
| त्नातारं त्वामभेद्याच्छरणवरणतो नाथ निर्विष्ठयन्तः                   |
| वित्रिक्षिप्तात्मरक्षां प्रति रमसजुषस्वप्रवृत्तिं त्यजन्ति ॥ ११     |
| त्यक्तोपायव्यपायांस्तदुभयकरणे सत्रपान्सानुतापान्                    |
| भूयोऽपि त्वत्प्रपत्या प्रशमितकलुषान् हन्त सर्वसहस्त्वम् ।           |
| रङ्गित्रयासान्तरङ्गाखिलजनाहिततागोचरत्वान्निदेश                      |
| प्रीतिप्राप्तस्ववर्णाश्रमशुभचरितान्यासि धन्याननन्यान् ॥ १२          |
| शोकास्पदांशमथनदश्रयतां भवाब्धौ रागास्पदांशसहजं न रुणात्स दश्वम ।    |
| नो चेदमी जगति रङ्गधुरीण भूयः क्षोदिष्ठभोगरसिकास्तव न स्मरेयुः ॥ १३  |
| हेतुवैधे विमर्शे भजनविद्तरिकत्वनुष्ठानकाले                          |
| वेद्यस्वद्रपभेदो विविधं इह सतपासनाऽन्यानपेक्षा ।                    |

| राङ्कन् प्रारब्धभङ्गात्फलमधिकमनावृत्तिरुक्तेष्टिवत्स्यात्               |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| नानाशब्दादिभेदानप्रपदनभजने स्चिते सूत्रकारैः ॥                          | १४    |
| भक्तौ रङ्गपते यथा खलु पशुच्छीगीदिवदेदन-                                 |       |
| ध्यानोपासनदर्शनादिवचसामिच्छन्यमित्रार्थतांम् ।                          |       |
| व्यक्त्यैक्याच्छरणागातिप्रवचनत्यागात्मानिक्षेपण 🖁                       |       |
| न्यासाचेषु तथैव तन्त्रिनिषुणैः पर्यायता स्मर्थते ॥                      | १५    |
| विश्वासायास भूम्रोन्यंसन भजनयोगौरवे को विशेषः                           | 17    |
| तंत्सद्भावेऽपि धर्मान्तर इव घटते कर्नुभेदाद्विकल्पः।                    |       |
| तद्भेदो रङ्गशायित्रानितरगातिताद्युन्थशोकातिरेकात्                       |       |
| सादिद्यादौ विकल्पस्वाभिमातिभिद्या तेन तत्रैकराश्यम् ॥                   | 0.0   |
| अवमधिकृतिभेदात्कमेवद्रक्कवासि(शायि)न् फलंति फलमनेकं त्वत्यदे भक्तिर     | १६    |
| शरणवरणवाणी सर्वहेतु स्तथासौ कृपण भजनानिष्ठा बुँदिदौर्बल्यकाष्ठा ॥       |       |
| कर्तव्यं सक्रदेव हन्त कलुषं सर्वे ततो नश्यति                            | १७    |
| ब्रह्मेशादिसुदुर्लभं पदमपि प्राप्यं मया द्रागिति ।                      |       |
|                                                                         |       |
| विश्वासप्रतिवनिध चिन्तनिमदं पर्यस्यति न्यस्यताम्                        |       |
| रङ्गाधीश रमापतित्वसुभगं नारायाणत्वं तव ॥                                | 36    |
| धीकर्मभक्तिरसिकस्य तदायमशक्या रङ्गेश भावकलुपप्रणतिद्वयोक्तेः।           |       |
| भन्ये बलं प्रबलदुष्कृतशालिनो मे त्वन्मूलदेशिककटाक्षनिपातमाद्यम् ॥       | 33    |
| अन्धोऽनन्धग्रहणवदागो याति रङ्गेदा यद्वत्                                |       |
| पङ्गर्नीकाकुहरनिहितो नियते नाविकेन ।                                    |       |
| मुङ्के भागानविदितनृपस्सेवकस्यार्भकादिः                                  |       |
| त्वत्संप्राप्तौ प्रभवति हैतथा देशिको मे दयाछः ॥                         | २०    |
| उक्त्या धनं जयविभीषणलक्ष्यया ते प्रत्याच्य लक्ष्मणमुने भवता वितीर्णम् । |       |
| श्रुत्वा वरं तदनुबन्ध मदावलिते नित्यं प्रसीद भगवन् मिय रङ्गनाथ ॥        | २१    |
| संक्रदिप विनतानां संवदे सर्वदेहिन्युपनिषदिभिधेये भागधेये विधेये।        |       |
| विरमति नकदाचिनमोहतो हा हतोऽहं विषमविषयचिनता मेदुरा मे दुराइ             | 11 11 |
|                                                                         |       |

| यावजीवं जगित नियता देहयात्रा भवित्री                                |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| त्यक्तास्तर्वे त्रिचतुरदिन ग्लानभोगा नभोगाः।                        |            |
| दत्ते रङ्गी निजमपि पदं देशिकादेशकांक्षी                             |            |
| किं ते चिन्ते परमभिमतं खिद्यसे यत्पुनस्वम् ॥                        | २३         |
| अपि मुहुरपराधरप्रकम्प्यानुकम्पे वहति महति योगक्षेमबृन्दं मुकुन्दे । | , ,        |
| मदक्लुषमनीषावज्रेलपावलेपाननुगुणिथतुभीहे न प्रभूनप्रभूतान् ॥         | २४         |
| मातभारित मुख्य मानुषचटून्हे देह लब्धेरलं                            | (0         |
| लुंब्धंद्वारदुरांसिकापरिभवैस्तोषं जुषेधा मनः।                       |            |
| वाचःसीमिन रङ्गधामिन महानन्दोन्नमद्भूमिन                             |            |
| स्वामिन्नात्मिनवेङ्कटेश्वरकवेः स्वेनार्पितोऽयं भरः ॥                | <b>२</b> ५ |
| दास्त्रंलास्यवतानुमत्यमनसा रङ्गेश्वरत्वत्पदे                        |            |
| नित्यं किंकरवाण्यहं नतुपुनः कुर्या कदयाश्रयम्।                      |            |
| मीलन्चक्षिष वेल्ठितभ्रुणि मुहुर्दत्तावमनाक्षरे                      |            |
| भीमे कस्यचिदाढ्यकस्य वदने भिक्षाविलक्षां दशम्॥                      | २६         |
| त्वय्येकां अलिकंकरे तनुभुतां निर्धाजसर्वसहे                         | 14         |
| कल्याणात्मिन रङ्गनाथ कमलाकान्ते मुकुन्देस्थिते।                     |            |
| स्वामिन् पाहि दयस्व देहि कुशलंजीव प्रभो भावये-                      |            |
| त्यालापानवलेपिषु प्रलिपतुं जिह्निति जिह्ना मम ॥                     | २७         |
| त्विय सति रङ्गधुर्य शरणागतकामदुघे निरवधिकप्रवाहकरुणापरिणाहवा        | ते ।       |
| परिमितदेशकालफलदान्फलदाकृतिकान्कथमधिकुर्महे विधिशिवप्रमुखानम्        | सकान ॥     |
| ओमित्यम्युपगम्य रङ्गनृपतेऽनन्योचितां शेषतां                         | 31/1- []   |
| स्वातन्त्रयादिमयीं व्यपोद्य महतीमाद्यामविद्यास्थितिम् ।             |            |
| नित्यांसंख्यविंसीमभूमगुणयोयीयामनायासतः                              |            |
| सेवासंपदमिन्दिरेश युवयोरैकान्तिकात्यन्तिकीम् ॥                      | 28         |
| आचार्याद्रङ्गधुर्य द्रयसमधिगमे लब्धसत्वं तदात्वे                    | 11         |
| विश्लिष्टीश्लष्टपूर्वोत्तरदुरितभरं यापितारब्धदेहम्।                 |            |
|                                                                     |            |

नीतं त्वलैस्वया वा निस्वधिकद्योद्भूतमोगादिरूपं त्वद्रोगैकस्वमोगं द्यितमनुचिरं त्यकृते मां कुरुष्य ॥

30

विधानं रङ्गेशाद्धिगतवतो वेङ्कटकवेस्स्करहणे वक्टे परिकलयतां न्यासीत लकम्। इहामुत्राप्येष प्रणतजनचिन्तामणिगिरिस्खपर्यङ्के सेवां दिशति फणिपर्यङ्करसिकः॥

इति कवितार्किकासिंहस्य...कृतिषु न्यासितलकम् सम्पूर्णम् ॥

कवितार्किकसिंहाय...वेदान्तगुरवे नमः॥



### धोडशायुधस्तुतिः

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः --सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

स्वसंकल्पकलाकल्पैरायुधैरायुधेश्वरः जुष्टष्योदशाभिर्दिन्यैर्जुषतां नः परः पुमान् ॥ यदायत्तं जगचकं कालचकं च शाश्वतम् पातु नस्तन्परं चकं चकरूपस्य चक्रिणः

| यन्प्रस्तिशतैरासन् स्द्राः परशुलांछनाः ।     |    |
|----------------------------------------------|----|
| स दिव्यो हेतिराजस्य परगुः परिपातु न: ।।      | રૂ |
| हेलया हेतिराजेन यस्मिन्दैत्याः समुद्धृते ।   |    |
| शकुन्ता इव धावन्ति स कुन्तः पालयेत नः ॥      | X  |
| दैत्यदानवमुख्यानां दण्ड्यानां येन दण्डनम्।   |    |
| हेतिदण्डेशदण्डोऽसावस्माकं दण्डयेट्द्रिषः ॥   | 4  |
| अनन्यान्वयभक्तानां रुन्धन्नाशामतंगजान् ।     |    |
| अनङ्कुश्चविहारो नः पातु हेर्तीश्वराङ्क्षशः ॥ | ६  |
| सभूय शलभायन्ते यत्र पापानि देहिनाम् ।        |    |
| स पातु शतवऋाभिहेतिः हेतीश्वरस्य नः ॥         | 9  |
| अविद्यां स्वप्रकाशेन विद्यारूपिश्चनात्ति नः। |    |
| स सुदर्शन निस्त्रिशः सौतु नस्तत्त्वदर्शनम् ॥ | 6  |

| क्रियाशक्तिगुणो विष्णोयों भवत्यतिशक्तिमान्।   |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| अकुण्ठशक्तिस्साशाक्तिरशक्तिं वारयेत्तु नः ॥   | 9   |
| तारत्वं यस्य संस्थाने शब्दे च परिदृश्यते ।    | *   |
| प्रभोः प्रहरणेन्द्रस्य पाञ्चजन्यः स पातुनः ॥  | 20  |
| यं सात्विक महंकार मामनंत्यक्षसायकम् ।         | •   |
| अव्यातः चक्ररूपस्य तद्धनुः शार्ङ्गधन्वनः ॥    | 2 2 |
| आयुधेन्द्रेण येनैव विश्वसर्गों विमुच्यते ।    | * * |
| सनस्सौदर्शन: कुर्यात् पाद्यः पाद्यविभोचनम् ॥  | १२  |
| विहारो धनदेवस्य विश्वक्षेत्र कृषीवलः।         | , , |
| व्यज्यतेऽनेन सीरेण नासीरविजयोऽस्तु वः ॥       | १३  |
| आयुधानामहंवज्रं इत्यगीयत यः स नः।             | 2 1 |
| अन्याद्धेतीशवज्रोऽयं दधीच्यरिथसमुद्भवः ॥      | 28  |
| विश्वसंहतिशक्तियां त्रिश्रुता बुद्धिकिपणी ।   | 2.0 |
| सानस्मौदर्शनी भूयात् भवप्रसमनी गदा ॥          | १५  |
| यात्यतिक्षोदशास्त्रित्वं मुस्ो येन तेन नः।    | , , |
| हेतीशमुसलेनाशु सियां मोहतीसलम् ॥              | १६  |
| ग्लिह्मनोर्वाच्यो येन ग्लयित द्विषः।          | 7.4 |
| भवतां तेन भवतािनृशूलेन विश्विता ॥             | १७  |
| अञ्जग्रामस्य कृत्सस्य प्रस्ति यं प्रचक्षते ।  | , 0 |
| सोऽव्यान्तुद्रश्नी विश्वमायुष्वेष्पोइसायुषः ॥ | 86  |
| श्रीमद्रेङ्कटनाथेन श्रेयसे सूयसे सताम् ।      | 10  |
| कृतेयमायुधंद्रस्य षोढशायुधसंस्तुतिः ॥         | 9.0 |
| ति क्रितिस्थिति ।                             | 99  |

इति कवितार्किकसिंहस्य—कृतिषु षोडशायुधस्तुतिः संपूर्णा ।। कवितार्किकसिंहाय...वेदान्तगुरवे नमः ॥



# श्रीमानिगमान्तमहादेशिकविराचितं श्रीसुदर्शनाष्टकम्

श्रीमान् वेङ्करनाथार्यः...सन्निधतां सदा हृदि ॥

प्रतिभटश्रेणिभीषण परगुणस्तोमभूषण जानिभयस्थानतारण जगवस्थानकारण । निखिलदुष्कर्भकर्शन निगमसद्धभेदर्शन जयजयश्रीसुदर्शन जयजय श्रीसुदर्शन ग्रुभजगदूषमण्डन सुरजनवासखण्डन रातमखब्रह्मवन्दित रातपथब्रह्मनन्दित ।

२

प्रथितविद्वस्याक्षेत भजदहिर्नुबन्यलाक्षित जंयजंय श्रीमुद्द्यीन जयजय श्रीमुद्द्यीन ॥ निजयद्र्यीतसद्गुण निरुपथस्कीतपद्गुण निगमनिक्यूंद्रवैभव निजयस्क्यूह्वैभव ।

हिरिह्यदेविद्यारण हरपुरदेणकारण जयजय श्रीमुदर्शन जयजय श्रीमुद्र्यान ॥
स्कुटतिदेजारणिज्ञ पृथुनरक्षार्थिक परिगतप्रकृषिष्ठ पट्टारप्रज्ञदुर्भेह ।
प्रहरणप्राप्तमण्डिन परिजनजाणपण्डिन जयजय श्रीमुदर्शन जयजय श्रीमुद्र्यान ।
मुयननतस्त्रयामय स्वनते जस्त्रयामय निरव्धिस्त्रादुनियमय निष्ठिल्हाक्ते।हिरण्यय अभिनविश्विक्रियामय श्रामिनविष्ययमयामय जयजय श्रीमुदर्शन जयजय श्रीमुद्र्यान महितसंपिक्षितदार विहिनसंपत्पद्यार पटरचक्रप्राधित सक्तराख्यप्रिष्टित ।
विविध्यक्तरक्ष्यक विद्युधसङ्कर्ष्यकस्थक जयजय श्रीमुदर्शन जयजय श्रीमुद्र्यान प्रतिमुख्याक्षीद्ववस्थर प्रथुमहाहेतिदन्तुर विकटमाणापरिष्कृत विविध्यमायाबाहिष्कृत स्थिरमहायन्त्रयान्त्रित हाउद्यायंत्रयंत्रित जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान दनुजविद्याविकर्तन जानिसामित्राविकर्तन जगटिय ग्रानिकर्तन अम्रदृष्ट्यविक्रम समरज्ञुष्टभ्रमिक्रम जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान अम्रदृष्ट्यविक्रम समरज्ञुष्टभ्रमिक्रम जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान अम्रदृष्ट्यविक्रम समरज्ञुष्टभ्रमिक्रम जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान अम्रदृष्ट्यविक्रम समरज्ञुष्टभ्रमिक्रम जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान अम्रदृष्ट्यविक्रम समरज्ञुष्टभ्रमिक्रम जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान अम्रदृष्ट्यविक्रम समरज्ञुष्टभ्रमिक्रम जयजय श्रीमुद्र्यान जयजय श्रीमुद्र्यान अम्रदृष्ट्यान अस्ति अम्रदृष्ट्यान अम्रदृष्ट्यान अम्रदृष्ट्यान अम्रदृष्ट्यान अस्ति अस्ति स्वयान स्वय

दिचतुष्किमिदं प्रभूतसारं पटतां वेङ्कटनायक प्रणीतम् । विषमेऽपि मनोरथः प्रधावनविहन्येत रथाङ्गध्येगुप्तः ॥

कवितार्किकसिंहाय-वेदान्तगुरवे नमः॥

# श्रीमनिगमानत महा देशिक विरचितम् दशावतार स्तोत्रम्.

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य:--सन्निधत्ताम् सदा हृदि ॥ देवो नश्गुभमानोतु दशाधा निर्वतयन् भूमिकां रक्के धामाने लब्धानि भेररसैरध्यक्षितो भावकै:। यद्भावेषु पृथिग्वधेष्वनुगुणान् भावान् स्वयं विभ्रती यद्धमैरिह धर्मिणी विहरते नानाकृतिनीयिका ॥ निर्मेगः श्रुतिजालमांर्गणद्शा दत्तक्षणैरीक्षणैः अन्तस्तन्वदिवारविन्दगहनान्यौदन्वतीनामपाम् । निष्प्रत्यूह तरङ्गरिङ्खणमिथः प्रत्यूदपाथ इछटा-डोलारोहसदोहळं भगवतो मात्स्यं वपुः पातु नः ॥ अव्यासुः भुवनत्रयीमनिभृतं कण्डूयनैरद्रिणा निद्राणस्य परस्य कूर्मवपुषो निश्वासवातोर्मयः। यदिक्षेपणसंस्कृतोद्धिपयः प्रेङ्खोळपर्याङ्किना-नित्यारोहणनिर्वृतो विहरते देवस्सहैव श्रिया ॥ गोपाये दानेशं जगनित कुहनापोत्री पवित्रीकृत ब्रह्माण्डः प्रलयोभिघोषगुरिभघोणारवैर्घुवुरैः। यदंष्टाङ्करकोटिगाटघटनानिष्कम्पनित्यस्थिति: ब्रह्मस्तम्बमसौदसौ भगवती मुस्तेव विश्वंभरा॥ प्रत्यादिष्टपुरातनप्रहरणग्रामः क्षणं पाणिजैः अन्यात्त्रीणि जगन्त्यकुण्ठमहिमा वैकुण्ठकण्ठीरवः। यत्प्रादुर्भवनाद्वन्ध्यजठरा याद्दन्छकाद्वेषसां या काचित्सहसा महासुरगृहस्थूणा पितामह्यभूत् ॥ बीडाविद्ववदान्यदानवयशोनासीरधाटीभटः त्रैयश्चं मकुटं पुनन्नवतु न: त्रैविक्रमो विक्रमः।

2

3

4

| यत्प्रस्तविसनुाच्छ्तय्वजपटीवृत्तान्तिसेद्वान्तिनिः    |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| स्रोतोभिः सुरसिन्धुरष्टसु दिशासौधेषु दोधूयते ।।       | Ę  |
| क्रोधामिं जनदमिपीडनभवं सन्तर्पयिष्यन् कमात्           |    |
| अक्षत्रामिह सन्ततक्ष य इमां त्रिस्समकृत्वः क्षितिम् । |    |
| दत्वा कर्मणि दक्षिणां कचन तामास्कन्य सिन्धुं वसन्     |    |
| अब्रझण्यमपाकरोतु भगवानाब्रह्मकीटं मुनिः ॥             | 9  |
| पारावारपयोविशोषणकलापारीणकालानल                        |    |
| ज्वाळाजाळविहारहारिविशिवन्यायारघोरकमः ।                |    |
| सर्वावस्थसकृत्प्रपन्नजनतासंरक्षणैकवनी                 |    |
| धर्मी विग्रहवानधर्मविरतिं धन्नी स् तन्त्रीतु नः ॥     | 6  |
| फक्कत्कौरवपद्दणप्रभृतयः प्रास्तप्रक्रम्बादयः          |    |
| तालाङ्कस्य तथाविधा विह्नयसन्वन्तु भद्राणि नः।         |    |
| क्षीरं शर्करयेव याभिरगृथग्य्ताः प्रस्तिगुणः           |    |
| आकौमारकमस्वदन्त जगते कृष्णन्य ताः केळयः॥              | 9  |
| नाथायैव तमःपदं भवतु नश्चित्रैश्चरित्रक्रतेः           |    |
| भ्योभिर्भुवनान्यमूनि कुहनागोपाय गोपायते ।             |    |
| काळिन्दीरसिकाय काळियकाणिस्कारस्कटावाटिका              |    |
| रङ्गोत्संगविशङ्कचङ्कमधुरा पर्यायचर्याय ते ॥           | १० |
| भाविन्या दशया भवित्रह भवध्वंसाय नः कल्पतां            |    |
| करकी विष्णुयशस्तुतः कलिकथाकालुष्यकूलंकपः।             |    |
| नि:शेपक्षतकण्टके क्षितितले धाराजलैपिष्ठंवं            |    |
| धर्मे कार्तयुगं प्ररोहयति यविस्त्रियाधाराधरः ॥        | 38 |
| इच्छामीन विहारकच्छप महापोत्रिन् यहच्छाहरे             |    |
| रक्षावामन रोपराम करणा काकुन्स्य हेलाहालन् ।           |    |
| र्क्र डावल्डव किन्सवाहनदशाकाल्किनिति प्रत्यहं         |    |
| जल्यन्तः पुरुषाः पुनन्तु भुवनं पुण्यौवपण्यापणाः ॥     | १२ |

विद्योदन्वित वेङ्कटेश्वरकवी जातं जगन्मङ्गळं देवेशस्य दशावतारिवषयं स्तात्रं विवक्षेत यः । वक्ते तस्य सरस्वती बहुमुखी भक्तिः परा मानसे शुद्धिः काऽपि तनौ दिशासु दशसु ख्यातिः शुभा जृम्भते ॥ १३ इति किवितार्किकसिंहस्य...कृतिषु दशारतारस्तोत्रं सपृणम् ॥

कवितार्किकसिंहाय...वेदान्तगुरवे नमः ॥



#### . दयाशतकम्

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः —सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

प्रपचे तं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया।
इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितम्।
विगाहे तीर्थबहुळां शीतलां गुरुसन्तितिम्।
श्रीनिवासदयांबोधि परीवाहपरम्पराम्॥
ऋतिनः कमलावासकारुण्यैकान्तिनो भजे।
धत्ते यत्स्तिरूपेण त्रिवेदी सर्वयोग्यताम्॥

पराशरमुखान्वन्दे भगीरथनयेस्थितान् । कमलाकान्तकारुण्यगङ्गाष्ट्रावितमद्विधान् अशेषविष्ठशमनमनीकेश्वरमाश्रये । श्रीमतः करुणांबोधौ शिक्षास्रोत इवोन्थितम्

समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीम् । श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीम् ॥ वन्दे वृषिगरीशस्य महिषीं विश्वधारिणीम् । तन्कृपा प्रतिघातानां क्षमया वारणं यया ॥ निशामयतु मां नीळा यद्भोगपटलैर्ध्रुवम् । भावितं श्रीनिवासस्य भक्तदोषेष्वदर्शनम् ॥ 8

7

\*

E.

9

G

6

| कमण्यनवधि बन्दे करणावरणा व्यम्।                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| वृपशैलतरस्थानां स्वयं व्यक्तिनुगगतम् ॥                | 9  |
| अकिञ्चनानिधिं स्तिमपवर्गतिवर्गयोः।                    |    |
| अजनादीश्वरदयामभिष्टौभि निरज्जनाम् ॥                   | 80 |
| ःनुबरशक्तवादिगुगामब्रेसरबोधियसिनालोकाम् ।             |    |
| स्वाधीनवृप्तिरीहां स्वयं प्रभूतां प्रमाणयामि द्याम् ॥ | ११ |
| ः । निबिलकोशनुचारितन्छिन्धगहुसिम्-छंनाजुष्टम् ।       |    |
| रंजीवयतु दये मामञ्जनगिरिनाधरञ्जनी भवती ॥              | १२ |
| मगवित दये भवत्या वृश्गिरिनाथ समाप्नृते तुङ्गे।        |    |
| अप्रतिधमजनानां हस्तालभ्यो महागर्गा मृग्यः ॥           | १३ |
| कृपणजनकल्पञ्जिकां कृषापराधस्य निष्क्रियामाद्याम् ।    |    |
| वृषगिरिनाथद्ये त्वां विदित्ति संसारतारिणीं विबुधाः ॥  | 88 |
| वृपागिरिगृहभेधिगुणा बोधवेलदवर्यवीर्यदाक्तिस्लाः ।     |    |
| दोषा भवेयुरंत यदि नाम दये त्वया विनाभ्ता: ॥           | १५ |
| आसृष्टिसंततानामपराधानां निरोधिनीं जगतः।               |    |
| पद्मासहायकरणे प्रतिसंचरकेळिमाचरसि ॥                   | १३ |
| अचिद्विशिष्टान्प्रलये जन्त्नवलोक्य जाननिवेदा ।        |    |
| करणकळेबरयोगं वितरसि द्रुपशैलनाथकरणे त्वम् ॥           | १७ |
| अनुगुणद्शापितेन श्रीधरकरुण समाहितस्त्रेहा ।           |    |
| शयमसि तमः प्रजानां शास्त्रमयन स्थिरप्रदीपेन ॥         |    |
| रूटा वृषाचलपतेः पादं मुखकान्तिपत्रलच्छाया ।           |    |
| करुणे मुख्यसि विनतान् कटाक्षविटेपैः करापचेयपत्लैः ॥   | १९ |
| नयने वृषाचलेन्दोस्तारामैत्रीं दधानया करणे।            |    |
| दृष्टस्वयैव जिनमानपवर्गमकृष्टपच्यमनुभवति ॥            | २० |
| समयोपनतैस्तव प्रवाहैरनुकभेष कृतसंद्रवा धरित्री ।      |    |
| शरणागतसस्यमालिनीयं वृषशैलेशकृषीवलं धिनोति ॥           | 28 |

| कलशोद्धिसंपदी भवत्याः करणे सन्मतिमन्थसंस्कृतायाः।                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| अमृतांशमवैमि दिव्यदेहं मृतसङ्गीवनमञ्जनाचळेन्दोः॥                        | २२   |
| जलघेरिव शीतता द्ये त्वं वृषशैलाधिपते: स्वभावभूता।                       |      |
| प्रळयारभटीनटीं तदीक्षां यसभे बाह्यसि प्रसक्तिलास्यम् ॥                  | २३   |
| प्रणतप्रतिकृलमूलघाती प्रतियः कोऽपि वृषाचलश्वरस्य।                       |      |
| कलमे यवसापचायनीत्या करुणे किङ्करतां तवीपयाति ॥                          | २४   |
| अबहिष्कृतिनिम्नहान्विदनतः कमलाकान्तगुणान् स्वतन्त्रतादीन्।              |      |
| अविकल्पमनुग्रहं दुहानां भवतीमेव दये भजन्ति सन्तः॥                       | २५   |
| कमलानिलयस्त्वया दयालुः करुणे निष्करणा निरूपणे त्वम्।                    |      |
| अत एव हि तावकाश्रितानां दुरितानां भवति त्वदेव भीतिः॥                    | २६   |
| अतिलिङ्कितशासनेष्वभिक्षं वृषदौलाधिपतिविं वृश्मितोषमा ।                  |      |
| पुनरेव दय क्षमानिदानैः भवतीमादियते भवत्यधीनैः ॥                         | २७   |
| करुणे दुरितेषु मामकषु प्रतिकारान्तरदुर्जयेषु खिन्नः।                    |      |
| कवचायितया त्वयैव शाङ्गी विजयस्थानमुपाश्रितो वृषाद्रिम् ॥                | 26   |
| मिय तिष्ठति दुष्कृतां प्रधाने मितदोषांनितरान्विचिन्वती त्वम् ।          |      |
| अपराधगणरपूर्णकुक्षिः कमलाकान्तदये कथं भवित्री ॥                         | २९   |
| अहमस्म्यपराधचक्रवर्ती करुंणे त्वं च गुणेषु सार्वभोमी।                   |      |
| विदुषी स्थितिमीहशीं स्वयं मां वृषशैलेश्वरपादसान्कुर त्वम् ॥             | ३०   |
| अशिथिलकरणेऽस्मिन्नअनश्वासवृतौ वपुषि गननेयोग्ये वासमासादयेयम्।           |      |
| वृषागिरिकटकेषु व्यञ्जयन्सु प्रतीतै: मधुमधनदये त्वां वारिधाराविद्येषै: ॥ | ३१   |
| आवीदितनिज्योगक्षेत्रमा सानिभन्नं गुणलपरहितं मां गोष्तुकामा दये त्वम्    | 1    |
| परवात चतुरेस्त विभ्रौरश्रीन वासे बहुमिनमन ययां विन्दिस श्रीधरण्योः ।    | । ३२ |
| फलांबतरणदक्ष पक्षपातानाभिज्ञं प्रभुणमन्तिधयं प्राप्य पद्मारहायकः।       |      |
| महति गुणसमाजे मानपूर्व दये हैं। प्रशिवदसि यथाहे पापनमां मामकानाम        |      |
| अनुभावतुमघाघ नालमागामिकालः प्रश्नमायतुमश्च निष्क्रियामिने जन्यम         | 1    |
| स्वयमितिहि दयेन्त्रं स्वीकृतश्रीनिवासा शिथिलितभवभीतिरश्रेयसे जायसे न    | : 11 |
|                                                                         |      |

अवतरणाविशेषेराक्षकीलापदेशेरवमितमनुकंपे मन्दाचित्तेषु विन्दन् ।

ब्यमशिखारनाथस्वानिदेशेन नृनं मजिन शर्णभाजां साविनो जन्मभेदान् ।।

परिहतमनुक्षमे भावयन्त्यां मजत्यां स्थिरमनुषि हार्दे श्रीनिवासा द्धानः ।

लिळतराचिषु लक्ष्मीभूमिनीन्धसु नृनं प्रथयित बहुमानं त्वत्प्रतिन्छन्दबुध्या ॥

बृषिगिरिसविधेषु व्याजता वासभाजां दुरितकर्लुषितानां दूयमाना दये त्वम् ।

करणविलयकाल कान्दिशिकस्मृतीनां स्मरयसि बहुबीलं माधवं सावधानाः ॥३७
दिशिदिशि गतिविद्धिदेशिकैनीयमानाः स्थिरतरमनुक्षमे स्त्यानल्या गुणस्त्वम् ।

परिगतवृषशैलं पारमारेषयन्ती भवजलिगतानां पातपात्री भवित्रीः ॥ ३८

परिमितफलसङ्गत्याणिनः किंपचानाः निगमित्रपणिमध्ये नित्यमुक्तानुषक्तम् ।

प्रसदनमनुकंपे प्राप्तवत्या भवत्या वृषिगिरिहरिनीलं व्यङ्गितं निर्विशानि ॥ ३९

त्वाये बहुमितिहीनः श्रीनिवासानुकंपे जगित गितिमिहान्यां देवि सम्पन्यते यः ।

सत्वलु विबुधिसन्धौ सन्निकर्पवहन्त्यां शमयित मृगतृष्णावीचिकाभिः पिपासाम् ॥

आज्ञां ख्यातिं धनमन् चरानाधिराज्यादिकं वा काल दृष्ट्या कमलवसतेरप्यकिंचित्कराणि। पद्माकान्तं प्रणिहितवतीं पाछन इनन्यसाध्ये साराभिज्ञा जगानि क्रतिनः नंश्रयन्ते दये न्वाम् ॥ 83 प्राजापत्यप्रभृतिविभवं प्रेक्ष्य पर्यायदुःखं जन्माकाञ्चनवृपागीरिवने जग्मुपां तस्थुपां वा। आशासानाः कतिचन विनोः तथारिषवङ्गधन्यैः अङ्गीकारं अणवां । द्ये हार्टतुङ्गरपाङ्गैः ॥ 82 नामीरबारहर्गनमञ्जनव्यनीवीवलामा कोडाबाल कर्माय करणे वृज्यती वेक्कटाख्यम्। शीता नित्यं प्रसदनवरी श्रहधानावगात्वा दिव्या कानिज्ञानां महती वीविका नावशीना ॥ यार्मन्ह्छे तदिनरम्खेगभ्यते गाष्पदस्वं सन्यं ज्ञानं जिभिरवधिभिम्कमानन्टासन्धम ।

| त्वत्स्वीकारात्तमिह कृतिनः स्रिवृन्दानुभाव्यं         |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| नित्यापूर्व निधिमिव दये निर्विशत्यञ्जनाद्रौ ॥         | 88  |
| सारं लब्ध्वा कमीप महतः श्रीनिवासाम्बुराशेः            |     |
| काले काले बनरसवती कालिकेवानुकम्पे।                    |     |
| व्यक्तोनमेषा मृगपितिशिरौ विश्वमाप्याययन्ती            |     |
| शिलोपसं क्षरि भवती सीतलं सद्गणीवम् ॥                  | ४५  |
| भीमे नित्यं भवजलनिधौ मजतां मानवानां                   |     |
| आलम्बार्थे वृषगिरिपतिस्विबिदेशान्त्रयुक्के ।          |     |
| प्रज्ञासारं प्रकृतिमहता मूलमागेन जुष्टं               |     |
| शाखाभेदैः सुभगमनवं शाखतं शास्त्रपाणिम् ॥              | ४६  |
| विद्वत्सेवाकतकनिकषेवींतपङ्कारायानां                   |     |
| पद्माकान्तः प्रणयति दये दर्पणं ते स्वशास्त्रम् ।      |     |
| लीलादक्षां त्वदनवसरे लालयन्विप्रलिखां                 |     |
| मायाशास्त्राण्यपि शमियतुं त्वत्प्रपन्नप्रतीपान् ॥     | ४७  |
| दैवात्प्राप्ते वृषगिरितटं देहिनि त्विन्नदानात्        |     |
| स्वामिन्पाहीत्यवशवचन विन्द्ति स्वापमनत्यम् ।          |     |
| देवरश्रीमान्दिशति करुणे दृष्टिमिच्छंस्वदीया-          |     |
| मुद्धातेन श्रुतिपरिषदामुत्तरेणाभिमुख्यम् ॥            | 46  |
| श्रेयस्सूतिं सकुदापि दये संमतां यस्सखीं ते            |     |
| शीतोदारामलभत जनः श्रीनिवासस्य दंष्टिम् ।              |     |
| देवादीनामयमन्णतां देहवत्त्वेऽपि विन्दन्               |     |
| बन्धानमुक्तो बलिभिरनधैः पूर्यते तत्प्रयुक्तैः ॥       | 89  |
| दिव्यापाङ्गं दिशसि करुणे येषु सद्देशिकात्मा           | ,   |
| क्षिप्रं प्राप्ता वृष्गिरिपतिं क्षत्रबन्ध्वाद्यस्ते । |     |
| विश्वाचार्या विधिशिवमुखाः स्वाधिकारोपरुद्धाः          |     |
| मन्ये माता जड इव सुते वत्सला माहशे त्वम् ॥            | 40  |
|                                                       | ( - |

अतिकृपणोऽपि जन्तुरिधेगम्य द्ये मवतीमारिधिलधमंसेतुपद्वी एचिरामचिरात्। अभितमहोर्मिजालमन्लिङ्घय भवांबुनिधि मवति वृषाचलेशपद्यन्तनानित्यधनी ॥ अभिमुखभावसंपद्मिसंभिवनां भविनां क्षिचिद्यलक्षिता किच्द्यङ्गराट्यातिः। विमलरसावहा वृण्णिशद्यये भवती सपदि सरस्व वि शमयत्यधमप्रतिधम् ॥ अपि करणे जनस्य तर्णान्दुविभूणणनामपि कमलासनस्वमापि धाम वृपाद्रिपतेः। तरतमतावशेन तन्ते चनु ते विनितः परिहितवर्ध्यणा परिपचेलिमकेलिमती ॥ धृतभुवना दये विविध्यात्यनुकृत्वतरा वृप्णिरिनाधपादपैरिरंभवती भवती । धृतभुवना दये विविध्यात्यनुकृत्वतरा वृप्णिरिनाधपादपैरिरंभवती भवती । अधिविद्यवेभवाऽपि सुरिसन्धुरिवातन्ते सकृदवगाहमानमपतापमपापमापे ॥ ५४ निगमसमाश्रिता निष्विल्लोकसमृद्धिकरी भजदधकृत्यमुद्रजगितः परितमहिता । प्रकिटतहंसमत्स्यकमटाद्यवतारशता विवधसिरिच्छ्यं वृष्णिरीशद्ये वहिस ॥ ५५

जगति मितंपचा खाँदेतरातु दये तरत्या फलनियमोज्जिता मवति संतपनाय पुन:। त्वमिह निरंक्कुंशंप्रशकनादिविभ्तिमती वितरीस देहिनां निरविधं वृषशैकनिधिम्॥॥

4 ६

सकरणलैकिकप्रभुपरिग्रहानिग्रहयोः नियतिमुपाधिचकपरिवृत्तिपरंपरया । वृपभमहीधरेशकरणे वितरङ्गयतां श्रुतिमितसंपित न्विय कथं भविता विश्वयः ॥ वृषिगिरिकृष्णमेधजितितां जिनतापहरां न्वदिभमिति सुवृष्टिमुपजीव्य निवृत्ततृषः ॥ बहुषु जलाशयेषु बहुमानमपेशहा दयं न जहित सन्पथं जगित चातकवन्कृतिनः ॥ न्वदुद्यत्लिकाभिरमुना वृपशैलजुषा स्थिरचराशिल्पनेव परिकाल्पिताचित्राधियः ॥ यतिपतियामुनप्रभृतयः प्रथयन्ति दयं जगिति हितं ननुन्विय भरन्यसनादाधिकम् मृदुहृदये दये मृदितकामहिते महिते धृताविबुधे बुधेषु विततान्मधुरे मधुरे ॥ वृपागिरिसार्वभौमद्यते मिय ते महतीं भवक्तिधे निधिह भवमृलहरां लहरीम् ॥

अक्र्यारैरेकोदकसमय्वैतण्डिकजवे:

अनिर्वाण्यां क्षिप्रं शमयितुमविद्याख्यबङ्बाम् । कृपे त्वं तत्ताहकप्राथिमवृषपृथ्वीधरपति-स्वरूपद्वेगुण्यद्विगुणानिजाबिन्दुः प्रवहसि ॥

| विवित्सिकताळीविगमपरिशुद्धेऽपि हृदये          |     |
|----------------------------------------------|-----|
| पटुपत्याहारप्रमृतिपारिपाकप्रचिकताः।          |     |
| नमन्तस्त्वां नारायणाशिखारिकृटस्थकरण          |     |
| निरुद्धत्वद्रोहा नृपतिसुन्नीतिं न जहित ॥     | ६२  |
| अनन्याधीनस्सन् भवति परतन्त्रः प्रणमतां       | 41  |
| ऋपे सवर्षेष्टा न गणयति तेषामपक्रतिम ।        |     |
| पतिस्त्वत्पारार्थं प्रथयति वृषक्ष्माधरपतिः   |     |
| व्यवस्थां वैयात्यादिति विघटयन्ती विहरसि ॥    | ६३  |
| अपां पत्युरशत्रूनसहनमुनेर्धर्मनिगलं          | **  |
| क्रेप काकस्यकं हितमिति हिनस्तिस नयनम्।       |     |
| विलीनस्वातन्त्रयो वृषागिरिपतिस्विद्विहातिमिः |     |
| दिशत्येवं देवो जनितमुगतिं दण्डनगतिम् ॥       | Ę¥  |
| निषादानां नेता कपिकुलपतिः काऽपि शबरी         | 7 0 |
| कुचेलः कुब्जा सा वजयुवतयो माल्यक्रदिति ।     |     |
| अमीषां निक्रत्वं वृपगिरिपतेरुवितमिप          |     |
| प्रभूतैः स्रोतोभिः प्रसभमनुकम्पे समयसि ॥     | ६५  |
| त्वया दृष्टस्तुष्टिं भजति परमेष्ठी निजपदे    |     |
| वहन्मूर्तीरष्टौ विहराति मृडानीपरिबृदः।       |     |
| बिभर्ति स्वाराज्यं वृषाशिखारिशृङ्गाकरूणे     |     |
| ग्रुनासीरो देवासुरसमरनासीरसुभट: ॥            | ३६  |
| दये दुग्घोदन्वद्रयित्युतसुधासिन्धुनयतः       |     |
| त्वदारलेषात्रित्यं जनितसृतसंजीवनदशाः।        |     |
| स्वदन्ते दान्तेभ्यः श्रुतिवद्नकपूरगुलिका     |     |
| विपुण्वन्तश्चित्तं वृषशित्वरिविद्वंमरगुणाः ॥ | ६७  |
| जगजन्मस्थेमप्रलयरचनाकेलिससकः                 |     |
| विमुक्तयैकद्वारं विघाटतकवाटं प्रणियनाम् ।    |     |
|                                              |     |

| इति खरपायनं दितयमुपधीकुल कर्णे                     |    |
|----------------------------------------------------|----|
| विशुद्धानां वाचां वृषशिकारिनाथः स्तुनिवदम् ॥       | ६८ |
| कलिको भोनमी विश्वतिक लुपकुलंक पाजवे                |    |
| रनुच्छेदैरेतैरवटतटवैषम्यरिहतै:।                    |    |
| प्रवाहैस्ते पद्मासहचरपरिष्कारिण कृपे               |    |
| विकल्पन्तेऽनल्पा वृषांशस्त्रारणो निर्झरगुणाः ॥     | ६९ |
| खिलं चेतो वृत्ते: विभिद्मिति विस्मरभुवनं           |    |
| कृपे सिंहक्ष्माभृकृतमुखचमकारकरणम् ।                |    |
| भरत्यासच्छन्नप्रबलवृज्ञिनप्राभृतभृतां              |    |
| प्रतिप्रस्थानं ते श्रुतिनगरशृङ्गाटकजुष: ॥          | 90 |
| त्रिविधचिद्चित्सत्तास्थेमप्रवृत्तिनियामिका         |    |
| वृषगिरिविभोरिन्छा सा त्वं परैरपराहता।              |    |
| कुपणभरभृक्तिकुर्वाणप्रभूतगुणान्तरा                 |    |
| वहिस करण वैचक्षण्यं मदीक्षणसाहसे ॥                 | ७१ |
| वृषगिरिपतेर्ह्या विश्वावतारसहायिनी                 |    |
| क्षापितनिद्धिलावचा देवि क्षमादिनिदेविता।           |    |
| भुवनजननी पुंसां भोगापवर्गविरोधिनी                  |    |
| वितमसि पदे व्यक्तिं नित्यां विभिर्धे द्ये स्वयम् ॥ | ७२ |
| स्वयमुद्यिनः सिद्धाद्याविष्कृताश्च गुभालयाः        |    |
| विविधविभवन्यूहावासाः परं च पदं विभोः।              |    |
| <u>वृषिगिरिमुखेष्वेतोष्वच्छावधिप्रतिलब्धये</u>     |    |
| हदविनिहिता निश्रणिस्त्वं दये निजपर्वभिः ॥          | ७३ |
| हितमिति जगदृष्ट्या क्ल्रेसेस्क्सफलांतरैः           |    |
| अमित विहितैरन्यैर्घमीयितैश्च यहच्छया।              |    |
| परिणतबहुच्छन्ना पन्नासहायदये स्वयं                 |    |
| प्रदिशिस निजाभिष्रेतं नः प्रशाम्यद्पत्रपा ॥        | ७४ |
|                                                    |    |

68

अतिविधिद्योवैरैश्वर्यात्मानुभ्तिरसैर्जना-नहृदयमिहोपच्छन्यैषामसङ्गद्यार्थिनो । नृषितजनतातीर्थसानऋमक्षपितैनसां

वितरिस देय वीतातङ्का वृषादिपते: पद्म् ॥ ७५ वृषिगिरिसुधासिन्धौ जन्तुर्दये निहितस्त्वया भव भयपरीतापिन्छत्यैभजन्नघमषण्म् मुषितकळुषो सुक्तेरप्रेसरैरिभपूर्यते स्वयमुपनतैः स्वात्मानन्दप्रभृत्यनुबन्धिनिः ॥ आनितरजुषामन्तर्मूलेऽप्यपायपरिप्नवे कृतिविद्मिषा विन्छिद्यैपां कृपे यमवस्यताम् प्रपदनफलप्रत्यादेशप्रसङ्गविवर्जितं प्रतिविधिमुपादित्से सार्धे वृषादिहितौषिणा ॥

क्षणविलयिनां शास्त्रार्थानां फलाय निवेशिते पितृसुरगणे निवेशात्प्रागापे प्रलयं गते। अधिमतत्रुषक्ष्मासृज्ञाथामकालवंशवदां

प्रतिभुवानिव व्याचख्युस्वां क्रेप निरुप्छवाम् ॥ ७८ न्वदुपसद्नाद्य श्लोवा महाप्रळयेऽनिवा

वितरित निजं पादास्मोजं वृषाचल शेखरः।

तदिह करणे तत्तःक्रीडातरङ्गपरम्परा-

तरतमतया जुष्टावास्ते दुरत्ययतां विदुः ।। ७९ प्राणिहितिधियां त्वत्सं रुक्ती वृषाद्रिशिखामणी

प्रस्मरसुधाधाराकारा प्रसीदति भावना ।

हटमिति दंय दत्तास्त्रादं विमुक्तियल।हकं निभृतगरता निध्यायन्ति स्थिराशयचातकाः ॥

निमृतगरता निध्यायान्त स्थराशयचातकाः ॥ ८०

क्रपे निगतवेलया कृतसम्प्रपोपैस्वया

कालिज्वलन दुर्गते जगित काळमेघायितम्।

वृषिधितिधरादिषु स्थितिपदेषु सानुष्टवै-

र्वृषाद्रिपतिविग्रहे व्यपगताखिलापग्रहेः ॥
प्रस्य विविधं जगत्तद्भिवृद्धये त्वं दये
समीक्षण विचिन्तन प्रभृतिभिस्स्वयं ताह्हैः ।

| विचित्रगुणाचत्रतां विविधदोषवैदेशिकीं          |    |
|-----------------------------------------------|----|
| वृषाचलपतेस्तनुं विशसि मन्स्यकूमीदिकाम् ॥      |    |
| युगान्तसमयोचितं भजति योगनिद्रारसं             |    |
| वृषक्षितिभृदीश्वरे विहरणकमाजाग्रीत ।          |    |
| उदीर्ण चतुरर्णवीकदनवेदिनीं मेदिनी             |    |
| समुद्भृतवती द्ये त्वद्भिजुष्टया दंष्ट्या ॥    | ८३ |
| सरापरलभीपमे सरभसाइहासोद्धरे                   |    |
| स्फुरन्कुधि परिस्कुटभुकुटिकेऽपि वक्त्रे इते । |    |
| द्वे वृत्रगिरीशितुर्नुजिंडम्भर्त्सत्ना        |    |
| सराजसहदाा हशा समुद्तिताकृति ईश्यसे ॥          | 68 |
| प्रसक्तमधुना विधिप्रणिहितै स्सपर्योदकै        |    |
| रसमस्तदुरितिक्वदा निगमगित्धना त्वं द्ये ।     |    |
| अद्योपमिवदेषपन्त्रि जगदञ्जनाद्वीचीतुः         |    |
| श्रराचरमचीकरचरणमङ्कनमाङ्कितम् ॥               | 64 |
| परश्चथ तपोधन प्रथन सन्कत्पाकृत                |    |
| जितीश्वर पशुकरकातज कुङ्कुनस्यासङ्गः।          |    |
| वृषाचलद्याळुना नतु तिहर्तुपालिप्यधा           |    |
| निधाय हृद्ये द्ये निहित्ताक्षतानां हितम् ॥    | ८६ |
| कृषे कुनजगिद्धते कृषणजन्तु चिन्तामणे          |    |
| रमासहचरं तटा (क्षिती) रबुधुरीणयन्याःचया ।     |    |
| व्यानज्यत सरिविषिस्सङ्घदवेक्षणानः आणात्       |    |
| प्रकृष्ट बहुरातक प्रश्नमहेतुना सेतुना ॥       | 69 |
| कृपे परवतस्त्वया वृपगिरीशितः क्रीडितं         |    |
| जगद्धितमशेषतस्तादिद्मित्थमथाप्यते ।           |    |
| मदच्छल परिच्युत प्रणत दुष्कृत प्रेक्षितै-     |    |
| र्हतप्रबलदानवै ईल्धरस्य हेलाशतैः ॥            | 20 |

| प्रसूतविबुधाद्विपद्धरणसिन्नावस्वमरा-                                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| भरापनयनच्छलाःवमवतार्य लक्ष्मीधरम् ।                                   |     |
| निराक्तवती द्ये निरामसौधदीपश्चिया                                     |     |
| विपश्चिदविगीतया जगित गीतयाऽन्धं तमः ॥                                 | 6   |
| वृषादिह्यसादिन: प्रजलदोर्मरूपेङ्कित:                                  |     |
| विषा स्फुटतिटद्गुणस्त्वदवसेकसंस्कारवान् ।                             | ,   |
| करिष्यति दये कालिप्रबलधर्मानिर्मूलन                                   |     |
| पुनः कृतयुगांकुरं भुवि कृपाणधाराधरः ॥                                 | 90  |
| विश्वीपकारमिति नाम सदा दुहानामद्यापि देवि भवतीमवधीरयन्तम्।            | •   |
| नाथे निवेशय वृषाद्रिपतौ दये त्वं न्यस्तस्वरक्षणभरं त्विय मां त्वयैव ॥ | 98  |
| नैसर्गिकेण तरसा करणे नियुक्ता निम्नेतरेऽपि मिय ते वितिर्विद स्यात ।   |     |
| विस्मापयेद्वृषगिरीश्वरमप्यवार्या वेलातिलङ्घनदशेव महाम्बुराशे: ॥       | 97  |
| विज्ञातिशासनगतिर्विपरीतवृत्या वृत्रादिभेः परिचितां पदवीं भजामि।       |     |
| एवंविधे वृषागिरीशदये मिय वं दीने विभी: शमय दण्डधरत्वलीलाम ।।          | 93  |
| मासाहसोक्तिघनकञ्चुकवञ्चितान्यः परयत्सु तेषु विदधाम्यतिसाहसानि ।       | , , |
| पद्मासहायकरणे न रुणित्स किं त्वं दोरं कुलिङ्गशकुनेरिव चेष्टितं मे ॥   | 98  |
| विक्षेपमहेसि दये विपलायितेऽपि व्याजं विभाव्य वृपशैलपतेर्विहारम् ।     | , , |
| स्वाधीनसःवसरणिः स्वयमत्र जन्तौ द्राघीयसी दृढतरा गुणवागरा त्वम ॥       | 94  |
| संतन्यमानमपराधगणं विचिन्त्य त्रस्यामि हन्त भवतीं च विभावयापि ।        | , / |
| अह्नाय मे वृषगिरीशदये जहीमामाशीविषग्रहणकोलिनिभामवस्थाम ।।             | ९६  |
| औत्सुक्यपूर्वमुपहृत्य महापराधान् मातः प्रसादायितामिच्छति मे मनस्ताम । |     |
| आलिह्य तान्निरवशेषमलब्धतृप्तिस्ताम्यस्यहो वृषगिरीशधृता दये न्वम् ॥    | 919 |
| जह्याद्वषा चलपतिः प्रतिघेऽपि न त्वां घमोपत्त इव शीतलतामदन्वान ।       |     |
| का मामरुन्तुद भरन्यासनानुवृत्तिस्तद्वीक्षणैः स्पृश दये तव केलिपदीः ॥  | 9/  |
| दृष्टेऽपि दुबेलांघेय दमनेऽपि दप्त स्नात्वाऽपि धूलिरासिकं भजनेऽपि भीमम | 1   |
| बद्ध्वा गृहाण वृषदीलपतेर्दये मां त्वद्वारणं स्वयमनुग्रहशृह्वलाभिः ॥   |     |

नातः परं किमिप मे त्विय नाथनीयं मातर्दये मिय कुरुष्य तथा प्रसादम् । बद्धादरो वृषगिरिप्रणयी यथाऽसौ मुक्तानुभूतिमिह दास्यति मे मुकुन्दः॥ निस्सीमवैभवजुषां मिषतां गुणानां स्तोतुर्दये वृषगिरीशगुणेश्वरी स्वाम् । तैरेव नूनमवशैराभेनन्दितं मे सत्यापितं तव बलादकुतोभयत्वम् ॥ अद्यापि तद्रुषिगरीशद्ये भवत्यामारभंमात्रमनिदंप्रथमस्तुतीनाम्। सन्दारीत स्वपरिनर्नहणा सहेथा मन्दस्य साहसभिदं त्विय वन्दिनो मे ॥१०२ प्रायो दये त्वदनुभावमहाम्बुराशौ प्राचेतसप्रभृतयोऽपि परं तटस्थाः। तत्रावतीर्णमतलस्पुरामाष्ट्रतं मां पद्मापतेः प्रहसनोचितमाद्रियेथाः ॥ वेदान्तदेशिकपदे विनिवेश्य बालं देवो दयाशतकभेतदवादयन्माम्। वैहारिकेण विधिना समये गृहीतं वीणाविशेषिमव वेङ्करशैलनाथः ॥ १०४ अनवधिमधिकृत्य श्रीनिवासानुकम्पामवितथविषयत्वाद्विश्वमत्रीळयन्ती । विविधकुशलनीवी वेङ्कटेशप्रस्ता स्तुतिरियमनवद्या शोभते सन्वभाजाम्॥ शतकमिद्मुदारं सम्यगभ्यस्यमानान्तृषगिरिमधिरुह्य व्यक्तमालोकयन्ती । अनितरशरणानामाधिराज्येऽभिषिञ्चेच्छामितविमतपक्षा शार्क्कधन्वानुकम्पा ॥ विश्वानुग्रहमातरं व्यतिषजत्स्वर्गापवर्गी सुधा सभीचीमिव(ह) वेङ्कटेश्वरकाविर्मत्तया दयामस्तुत । पद्यानामिह यद्विधेयभगवत्संकल्पकल्पद्रमात् झंझामारुतधूतचूतनयतः सांपातिकोऽयं ऋमः ॥ 200 कामं सन्तु मिथःकरम्बितगुणावद्यानि पद्यानि नः कस्यास्मिन् शतके सदम्बुकतके दोपश्रुतिं क्षाम्यति । निष्प्रत्यूहृतृषाद्रिनिर्झरङ्गरःकारच्छलेने। चलन् दीनालम्बनदिन्यदम्पतिदयाकलोलकोलाहलः ॥ 306 इति कवितार्किकसिंहस्य-वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु दयाशतकं सम्पूणाम् ॥ कवितार्किकसिंहाय—वेदान्तगुरवे नमः ॥

# श्रीमान्नगमान्त महादेशिक विरचितम्

# भगवद्धयानसोपानम्

श्रीमान्वेङ्करनाथार्यः \* सन्निधत्तांसदाहृदि ॥ अन्तर्ज्योतिः किमाप यमिना मञ्जनं योगदृष्टे श्चिन्तारतं सुलभ मिहनस्सिद्धि मोक्षानुरूपम् । दीनानाथ व्यसनशयमनं दैवतं दैवतानां दिन्यञ्चक्षु रश्रुतिपरिषदां द्रयते रङ्गमध्ये ॥ वेलातीतश्रुतिपारमळं वेधसां मौळिसेव्यं प्रादुर्भूतं कनकसारित स्सैकते हंसजुष्टे । लक्ष्मीभूम्योः करसरसिजै लालितं रङ्गभर्तुः पादाम्भोजं प्रतिफलित मे भावनादीर्घिकायाम् ॥ चित्राकारां कटकरुचिभिः चारुवृत्तानुपूर्व्या काले दौत्यदुततरगतिं कान्तिलीलाकळाचीम्। जानुच्छायाद्विगुणमुभगां रङ्गभर्तुर्भदात्मा जङ्घांदृष्ट्वा जननपदवी जाङ्किकत्वं जहाति ॥ कामाराम स्थिरकदाळिका स्तम्भसम्भावनीयं क्षौमाि अष्टं किमापि कमला भूमि नीळोपधानम्। न्यञ्चलाञ्चीकिरणरुचिरं निविशत्यूरुयुगं लावण्योघद्वयमिव मतिर्मामिका रङ्गयूनः ॥ संप्रीणाति प्रतिकलमसौ मानस मे सुजाता गम्भीरत्वात्कचन समय गूढानिक्षिप्तविश्वा। नाळीकेन स्फुरितरजसा वेधसो निर्मिमाणा रम्यावर्तग्रुतिसहचरी रङ्गनाथस्य नाभिः॥

29

श्रीवन्सेन प्राथितविभवं श्रीपदन्यासधन्यं मध्यं बाह्वोमीणवरच्चा राज्जितं रङ्गधामः। सान्द्रच्छायं तरुणतुळसीचित्रया वैजयन्त्या सन्तापं मे शमयति धियश्चान्द्रकोदारहारम् ॥ ६ एकं लीलोपहितामितरं बाहुमाजानुँलंबं प्राप्ता रङ्गेशियेतुराखिलप्रार्थनापारिजातम् । हप्ता सेयं हटनियमिता रादिमाभिभूषणानां चिन्ताहास्तिन्यनुभवति मे चित्रमालानयनत्रम् ॥ 0 साभिप्रायास्मित्विकसितं चारुविम्बाधरेष्टि दुःखापायप्रणियानि जने दूरदत्ताभिमुख्यम्। कान्तं वक्रं कनकातिलकालङ्कृतं रङ्गमर्तुः स्वान्ते गाढं विलगति मम स्वागतोदारनेत्रम् ॥ 6 माल्येरन्तः स्थिरपरिमळीर्वळ भास्पर्शमान्येः कुष्यच्चोळीवचनकुटिलै: कुन्तलै: दिलप्टमूले । रतापीडचुतिशवलिते रङ्गभर्तुः किरीटे राजन्वत्यः स्थितिमधिगता वृत्तयक्चेतसो मे ॥ पादाम्भोजं सुशति भजते रङ्गनाथस्य जङ्घाम् उरुद्रन्द्रे विलगति शनैरूर्वमभ्येति नाभिम् । वक्षस्यास्त वलति भुजयोर्मामिकेयं मनीषा वक्त्रामिख्यां पित्रति वहते वासनां मौलिबन्धे । कान्तोदारैरयमिह्भुजै: कङ्गणज्याकिणाङ्कै: लक्ष्मीधामः पृथुलपरिवैर्लक्षितामीतिहोतिः। अंग्रे किंचिद्धजगरायनः स्वायनैवायनः सन् मध्येरङ्गं मम च हृद्ये वर्तते सावरोधः ॥ रङ्गास्याने रसिकमहिते राज्जिताशेषचित्ते विद्वत्सेवाविमलमनसा वेङ्कटशेन क्ल्सम् ।

अक्केरोन प्रणिहितिधियामारुरक्षोरवस्थाम् भक्तिं गाढां दिरातु भगवद्ध्यानसोपानमेतत् ॥

99

8

भगवद्ध्यानसे।पानम् संपूर्णम् ॥
किवताकिकसिंहाय—वेदान्तगुरवे नमः ॥



#### अभीतिस्तव:

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि 📕 अभीतिरिह यज्जुषां यदवधीरितानां भयं भयाभयविधायिनो जगति यान्नेदेशे स्थिताः। तदेतदातिलङ्कितदुहिणशम्भुशकादिकं रमासलमधीमहे किमपि रङ्गधुर्य महः॥ दयाशिशिरताशया मनासे मे सदा जागृयु: श्रियाऽध्युषितवक्षसः श्रितमरुद्रधासैकताः । जगहुरितघसारा जलधिडिम्भडम्भस्पृशः सकुत्प्रणतरक्षणप्रथितसंविदः संविदः ॥ 2 यदच मितबुद्धिना बहुळमोहभाजा मया गुणप्राधितकायवाद्मनसृ तिवैचित्रयतः । अतर्कितहिताहितक्रमाविशेषमारभ्यते तदप्याचितमर्चनं पिरगृहाण रङ्गेश्वर ॥ 3 मरुत्तरणिपावकत्रिद्शनाथकालादयः खकुत्यमधिकुर्वते त्वद्पराधतो बिम्यतः। महिकिमापि वज्रमुचतिमविति यच्छ्यते तरत्यनम तद्भयं य इह तावकस्तावकः ॥

| लिंघष्टसुलसङ्गदैः स्वकृतकर्मनिवितितैः        |      |
|----------------------------------------------|------|
| कलत्रमुतसोदरानुचरवन्धसंबन्धिभिः।             |      |
| धनप्रसृतिकरापि प्रचुरभीतिभेदोत्तरैः          |      |
| न विभ्रति धृतिं प्रभो त्वदनुभूतिभोगार्थिनः ॥ | १२   |
| न वक्तुमाप शक्यते नरकगर्भवासादिकं            | • •  |
| वपुश्च बहुधातुकं निपुणचिन्तने तादृशम्।       | •    |
| त्रिविष्टपमुखं तथा तव पदस्य देदीप्यत:        |      |
| किमत्र न भयास्पदं भवति रङ्गपृथ्वीपते ॥       | १३   |
| भवन्ति मुखमेदतो भयानिदानमेव प्रभो            | , 4  |
| . गुभागुभविक्तिवता जगित देशकालादयः।          |      |
| इति प्रथितसाध्वसे मिय दियाष्यसे न्वं न चेत्  |      |
| क इत्थमनुकम्पतां त्वदनुकम्पनीयश्च कः ॥       | 88   |
| सक्तप्रपदनसृशामभयदानानित्यवती                | 7.0  |
| न च द्विरमिमाषसे त्वमिति विश्वतः स्वोक्तितः। |      |
| यथोक्तकरणं विदुस्तव तु यातुधानादयः           |      |
| कथं वितथमस्तु तत्क्रपणसार्वभौमे मयि ॥        | 24   |
| अनुक्षणसमुस्थिते दुरितवारिधौ दुस्तेरे        | 17   |
| यदि .कचन निष्कृतिभवतिसाऽपि दोषाविला ।        |      |
| तदित्थमगतौ मिय प्रतिविधानमाधीयतां            |      |
| स्वबुद्धिपरिकल्पितं सपदि रङ्गधुर्य त्वया ॥   | 9 C  |
| विषादबहुळादहं विषयवर्गतो दुर्जयात            | १६   |
| बिभोमे वृजिनोत्त(रा)रस्त्वदनुभूतिविच्छेदत:।  |      |
| मया नियतनाथवानयमिति त्वमर्थापयन्             |      |
| दयाधन जगत्यते दायितरङ्ग संरक्ष माम् ॥        | 9.10 |
| निसर्गनिरनिष्टता तव निरंहस: श्रूयते          | १७   |
| ततिस्त्रयुग सृष्टिवद्भवति संहृतिः क्रीडितम्। |      |
|                                              |      |

| तथाऽपि शरणागतप्रणयभङ्गभीतो भवान्              |    |
|-----------------------------------------------|----|
| मदिष्टमिह यद्भवेत्किमाप मा स्म तजीहपत् ॥      | १८ |
| कयाधुसुतवायसिद्वरदपुङ्गवद्रौपदी               |    |
| विभीषणभुजङ्गभत्रजगणाम्बरीषादय:।               |    |
| भवत्यद्समाश्रिता भयविमुक्तिमापुर्यथा          |    |
| लभेमहि तथा वयं सपदि रङ्गधुर्य त्वया ॥         | 88 |
| भयं शमय रङ्गधाम्यनितराभिलापस्युशां            |    |
| श्रियं बहुच्य प्रभो श्रिवविष्यस्यम्चय ।       |    |
| स्वयं समुदितं वपुस्तव निशासयन्तः सदा          |    |
| वयं त्रिद्धानिवृति सुवि सुवृत्द विन्देनीह ।!  | २० |
| श्रियः परिवृते स्विधि श्रितजनस्य संरक्षक      |    |
| सदकृष्णगुणोदधाविति समर्विगेऽय भरः ।           |    |
| प्रतिक्षणमतः परं प्रथय रङ्गधामादिषु           |    |
| प्रभुत्वमनुषाधिकं प्रभितहितिभिहेतिभिः ॥       | २१ |
| कलिप्रणिधिलक्षणैः कलितशाक्यलोकायितै -         |    |
| स्तुरुष्कयवनादिभिज्यति जुम्भमाणं भयम्।        |    |
| प्रकृष्टिन जशक्तिमः प्रसममायुषै: पञ्चाभिः     |    |
| क्षितित्रिददारक्षकै: क्षपय रङ्गनाथ क्षणात् ॥  | २२ |
| दिति प्रभवदेहिभिद्दहनसोमसूर्यात्मकं           |    |
| तमःप्रमथनं प्रभो समुद्तितास्त्रवृन्दं स्वतः।  |    |
| स्ववृत्तिवशवर्तितत्रिदशवृत्ति चक्रं पुनः      |    |
| प्रवर्तयतु धाम्नि ते महति धर्मचक्रास्थितिम् ॥ | २३ |
| मनुप्रभृतिमानिते महति रङ्गधामादिक             |    |
| दनुप्रभवदारुणैर्दरमुदीर्यमाणं परैः।           |    |
| प्रकृष्ट्रगुणक श्रिया वसुधया च संधुक्षितः     |    |
| प्रबुद्धकरुणोट्(धिः)धे प्रशासय खशत्तया खयम् ॥ | 58 |

| भुजङ्गमिवहङ्गमप्रवरसैन्यनाथाः प्रभो                 |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| तथैव कुमुदादयो नगरगोपरदार(गाः)वाः ।                 |    |
| आचन्त्यबलावेक्रमास्विमिव रङ्ग संरक्षका              |    |
| जितं त इति वादिनो जगदनुग्रहे जाग्रति ॥              | 21 |
| विधिस्त्रिपुरमर्दनस्त्रिदशपुंगवः पावको              | २५ |
| यमप्रस्तयोऽपि यद्विमत्रक्षणे न क्ष्माः।             |    |
| रिराक्षिषति यत्र च प्रातिभयं न किंचित्काचित्        |    |
| स नः प्रतिभयान्त्रभो शमयं रङ्गधामादिषु ॥            |    |
| स कैटभतमोरिवर्मधुपरागझञ्झामर -                      | २६ |
| द्धिरण्यगिरिदारणस्त्रुटितकालनेमिद्रुमः ।            |    |
| किमत्र बहुना भजद्भवपयोधिमुष्टिंधय                   |    |
| स्त्रिविक्रम भवन्क्रमः क्षिपतु मङ्क्षु रङ्गद्विषः ॥ |    |
| यतिप्रवरभारतीरसमरेण नीतं वयः                        | २७ |
| प्रफुछ पलितं शिरः परिमह क्षमं प्रार्थये।            |    |
| निरस्तरिपुसंभवे कचन रङ्गमुख्ये विभो                 |    |
| परस्परहितौषिणां परिसरेषु मां वर्तय ।।               |    |
| पबुद्गुरुवीक्षणंप्रथितवेङ्कटेशोद्भवाम्              | 26 |
| इमामभयसिद्धये पठत रङ्गभर्तः स्तुतिम् ।              |    |
| भयं त्यजत भद्रमित्यभिद्धत्स (सः) वः केशवः           |    |
| स्वयं घनघणानिधिर्मणके । केशवः                       |    |
| स्वयं घनघृणानिधिर्गुणगणेन गोपायति ॥                 | 28 |
| रित कवितार्किकसिंहस्य कवित्र कार्य                  |    |

इति कवितार्किकसिंहस्य—कृति षु अभीतिस्तवः संपूर्णः ॥
कवितार्किकसिंहाय—वेदान्तगुरवे नमः ॥



## श्रीमनिगमान्त महा देशिक विरचितम्

## रघुवीरगद्यम्

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः — सन्निधत्ताम् सदा हृदि ॥

जयत्यांश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः । प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः ॥

जय जय महावीर, महाधीरधौरेय, देवासुरसमरसमयसमुदित निखिलनिर्जर-निर्धारितानिरवधिकमाहात्म्य, दशवदनदामित दैवतपरिषदभ्यर्थितदाशराथभाव, दिनकरकुलकमलदिवाकर, दिविषदिधपतिरणसहचरणचतुर, दशरथचरमऋण-विमोचन, कांसलसुताकुमारभावकञ्चकितकारणाकार, कौमारकेलि गोपायितकौ-शिकाध्वर, रणाध्वरधुर्यादेव्यास्त्रवृन्दवन्दित, प्रणतजनविमतनिर्भयनदुर्लाळेत-दोर्छाळित, तनुतरावीशिख विताइनैविघटित विशासहशराहताटकाताटकेय, जड-किरणशकलधर जटिल नटपातिमकुटतट नटनपटुविबुधसारेदतिबहुळ मेंधुगलन-छलितपदनळिन रजउपमृदित निजवृजिनजंहदुँपैलतनुरुचिर परममुनिवरयुँवित-नुत, कुाशिकसुतकाथित नवावीविधकथ, मैथिलनगरसुलोचनालोचनचेकोरचेन्द्र, खण्डपरशुकोदण्डप्रकाण्डखण्डनशाण्डभुजदण्ड, चण्डकराकिरणमङ्ख्योधित पुण्ड-रीकवनरुचिछण्टाकलोचन, मोचितजनकहृदयशङ्कातङ्क, परिहृतानीखिलनरपति-वरणजनकदुहितृ कुचतटविहरणसमुनितकरतल, शतकोाटेशतगुणकठिनपरशुधर-मुनिवरकरधृत दुरवनमतम निजधनुराकर्पण प्रकाशितपारमेष्ट्य, ऋतुहराशिखार-कन्तुकविहृत्युनमुखजगदरुन्तुदजितहरिदन्तदन्तिदन्तदन्तुरोदन्तदशवदनदमन -कुरालदशरातभुजन्पतिकुलक्षिरझरभरभरितपृथुतरतटाकतर्पितपितृके भृगुपति सु गतिविहतिकरनतपर्शिडपुपरिघ, अनृतभयमुधितहृदयपितृवचनपालनप्रतिज्ञाव-

ज्ञातयावराज्य, निषादराजसौहृदसूचितसाद्मील्यसागर, भरद्वाजशासनपरिग्र-हीतविचित्रचित्रकृटगिरिकटकतटरम्यावसथ, अनन्यशासनीय, प्रणतभरतमकु-टतटसुघटितपादुकाप्रयाभिषेकनिवितितसर्वलोकयोगक्षेम, पिशितकचिविहितदुरित वलमथनतनयबिभुगनुगतसरभसशयनतृणशकलपरिपतनभयचिकतसकलमुर -मुनिवरबहुमतमहास्त्रसामर्थ्य, दुहिणहरवलमथनदुरालक्ष्यशरलक्ष्य, दण्डका-तपावनजङ्गमपारिजात, विराधहरिणशार्दूल, विलुलितबहुफलमलकलमरजाने-चरमृगमृगयारम्भसंभृतचीरभृदनुरोध, त्रिशिरःशिरिख्वतयतिमिर्गनरासवासर-कर, दूषणजलनिधिशोपणते।षितऋषिगणघोषितविजयघोषण, खरतरखरतर-खण्डनचण्डपवन, द्विसप्तरक्षसहस्रनलवनविलेलनमहाकलम, असहायस्र, अनपायसाहस, महितमहामृथदर्शनस्दितमैथिलीहरतरपरिरम्भणविभविष्ठेर. पितविकटवीस्त्रण, मारीचमायामृगचर्मपरिकर्मितनिर्मरदर्मास्तरण, विक्रमय-शोलाभविकातिजीवितग्रथराजदेहादैधक्षालाक्षितभक्तजनदाक्षिण्य, कल्पितविबुध-भावकवन्धाभिवन्दित, अवन्ध्यमहिममुनिजनभजनमुषितहृद्यकलुष्यावरीमो-क्षसाक्षीभूत, प्रभञ्जनतनयभावुकभाषितरञ्जितहृदय, तराणसुतदारणागितपर-तन्त्रीकृतस्वातन्त्र्य, दृढघटितकैलासकोटिविकटदुन्दुभिकङ्कालकूटदूरविक्षेपदक्षद-क्षिणतरपाद।ङ्गुष्ठद्रचलनविश्वस्तसुहृदाशय, अतिपृथुलबहुविटापीगिरिधराणिविव-रयुगपदुदयविवृतचित्रपुङ्क्वेचित्र्य, विपुलभुजशैलमूलनिविडनिपीडितरावणर-णरणकजनकचतुरुद्धिविहरणचतुरकपिकुलपितहृदयविशालशिलातलदारुणदार • णशिलीमुख, अपारपारावारपरिघापरिवृतपरपुरपरिसृतद्वद्हनजवनपवनभव-कपिवरपरिष्वङ्गभावितसर्वस्वदान, विमतसहोद्रस्थःपरिग्रह विसंवादिविविधस-चिवविप्रलम्भसमयसंरम्भसमुज्यम्भितसर्वेश्वरभाव, सङ्गापप्रजनसंरक्षणदीक्षि-त, वीर, सत्यव्रत, प्रतिशयनभूमिकाभूषितपयोधिपुलिन, प्रळयशिखिप-रुषाविशिखशिखाशोषिताकूपारवारिपूर, प्रबलिरिपुकुलकलहकुतुकचटुलकपिकुल-करतलतुलितहृतगिरिनिकरसाधितसेतुपथसीमासीमन्तितसमुद्र, दुततरमृगपति-वरुथिनीनिरद्धलङ्कावरोधवेपथुलास्यलीलोपदेशदेशिकधनुज्यधिष, गगनचर कनकगिरिगरिमधरानेगममयनिज(गरुड)रथगरुद्निललवगलितविषवदनशरक •

दन, अकृतचरवनचररणकरणवैलक्ष्यकृणिताक्षबद्विधरक्षे।बलाध्यक्षवक्षःक(पा)-वाटपाटनपटिमसाटोपकोपावलेप, कटुरटदटनीटङ्कृतिचटुलकठोरकार्मुक, वि-शङ्करविशिखविताडनविचरितमकुरविह्नलविश्रवस्तनयविश्रमसमयविश्राणन वि-ख्यातिवक्रम, कुम्भकर्णकुलिगिरिविदलनदम्भोलिभूतिनिश्राङ्ककङ्कपत्र, अभिचर-णहुतबह्रपरिचगणविघटनसरभसपरिपतद्रपरिभितकपिबलजलिषलहरिकळकळरव -कुपितमघवजिद्भिहननकृद्नुजसाक्षिकराक्षसद्वयुद्ध, अप्रतिद्वन्द्वपौरुष, व्यं-वकसमधिकघोरान्त्राडम्बर, सार्थिहतरथसत्रपद्यात्रवसत्यापितप्रताप, शितश-रकृतलवनदशमुलमुखदशकनिपतनपुन सदयनिपतनदरगालितजानितदरतरलहारे-हयनयननीलन्यन रिच्याचितानिपि । पुरत्वबुरुपविततिस्यिपयः, अण्य-लजगद्धिकभुजवलवरवलदशलपन उपन दशक्लवन जनितरजनिचरपति युवितिय-लपनवचनसमविषयनिगमिति अस्तिकरमुक्तसुक्तसुक्तमुन्नुनिवरपरिपणि , अमिराट-शतमखहुतबहपितृपतिनिऋतिबन्णपवनधनदशिरिशामुखसुरपितनुतिन्दित. अ-मितमतिविधिविदितकथितनि जीवभवजलिध ग्रुपतलव, विगतभयविबुधविबोधि-तवीररायनशायितवानरपृतनौष, स्वंसमयविवादितमुक्षदितमुहृद्यसहधर्मचारि-णीक, विभीषणवदांवदीकृतलङ्करैवर्य, निष्यलकृत्य, खपुष्पितरिपुपक्ष, पुष्प-करभसगतिगोष्पदीकृतगगनार्णव, प्रतिज्ञार्णवतरणकृतक्षणभरतमनोरथसंहितसिं-हासनाधिरूढ, स्वामिन्, राघवसिंह, हाटकगिरिकटकेलडहपांद्पीटनिकट-तटपरिलुठितनिखिलनुपानिकिरीटकोटिविविधमणिगणिकरणनिकरनीराजितन्दरण -राजीव, दिव्यभौमायोध्याधिदैवत, पितृवधकुपितपर्शुधिरमुनिविहितनृपह-ननकदनपूर्वकालप्रभवशतगुणप्रतिष्ठापितधार्मिकराजवंश, ग्रुभचरितरतभरत-खर्वितगन्धर्वयूधगीतविजयगाथाशन, शासिनमधुमुनशत्रृष्ठसेवित, कुशलव-परिग्हीतकुलगाधाविदेाप, विधिवशपरिणमदमरफाणितिकाविवरराचितानिजचार-तनिबन्धनानिशमननिर्वृत, सर्वजनसंमानित, पुनरुपस्थापितविमानवरिव-श्राणनप्रीणितवैश्रवणविश्रावितयसः प्रपञ्च, पञ्चतापन्नमुनिकुमारेकसंजीवनामृत. ेत्रतायुगप्रवर्तितकार्तयुगवृत्तान्त, अविकलबहुसुवर्णहयमखसहस्रनिर्वहणनिर्वर्तिः तीनजवणीश्रमधर्म, सर्वकर्मसमाराध्य, सनातनधर्म, साकेतजनपद्जनि-

2

भनिकजङ्गमतदितरजन्तुजातदिव्यगतिदानदार्शितनित्यनिःसीमवेभव, भव-तपनतापितभक्तजनभद्राराम, श्रीरामभद्र, नमस्ते पुनस्ते नमः॥ चतुर्भुविश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने। नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेधिने॥

कविकथकसिंहकथितं कठोरसुकुमारगुम्भगम्भीरम् । भवभयभेषजमेतत्पठत महावीरवैभवं सुधियः॥

इति कवितार्किकसिंहंस्य—कृतिषु रघुवीरगद्यम् संपूर्णम् ॥ कवितार्किकसिंहाय—वेदान्तगुरवे नमः॥

# 

## श्रीस्तुति:

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः—सन्निधतां सदा हृदि ॥
(ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीम्
तद्वक्षःस्थलिनत्यवासरिसकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीम् ।
पद्मालंकृतपाणिपळवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्
वान्सल्यादिगुणोज्वलां भगवतो वन्दे जगन्मातरम्) ॥
मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानाम्
वक्षःपीठीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या
प्रत्यक्षानुश्रविकमिहिमप्रार्थनीनां प्रजानां
श्रेयोमूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये ॥
आविभावः कलशजलधावध्वरे वाऽपि यस्याः
स्थानं यस्याः सरिसजवनं विष्णुवक्षःस्थलं वा ।
भूमा यस्या भुवनमित्रलं देवि दिव्यं पदं वा
स्तोकप्रजैरनविधगुणा स्तूयसे सा कथं त्वम् ॥

स्तोतव्यत्वं दिशति भवती देहिभि: स्तूयमाना तामेव त्वामनितरगतिः स्तीतुमाशंसमानः। सिद्धारम्भः सकलभुवनश्राघनीयो भवेयं सेवापक्षा तव चरणयो: श्रेयसे कस्य नं स्यात् ॥ 3 यत्संकल्पाद्भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जनम्स्येमप्रळयरचना जङ्गमाजङ्गमानाम्। तत्कल्याणं किमपि यमिनामेकलक्ष्यं समाधौ पूर्ण तेजः स्फुरित भवतीपादलाक्षारसाङ्कम् ॥ 8 निष्प्रत्यूहप्रणयघटितं देवि नित्यानपायं विष्णुस्तवं चेत्यनविधगुण द्वन्द्रमन्योन्यलक्ष्यम्। शेषश्चित्तं विमलमनसां मौळयश्च श्रुतीनां संपद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शब्याविशेषाः ॥ उद्देश्यत्वं जनि भजतोरु ज्झितोपाधिगन्धं प्रत्यपूरे हविषि युवयोरेकशेषित्वयोगात्। पद्मे पत्युस्तव च निगमैर्नित्यमन्विष्यमाणो नायच्छेदं भजति महिमा नर्तयन्मानसं नः ॥ E पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन सार्ध मध्येकृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थान भेदम्। विश्वाधीशप्रणयिनि सदा विभ्रम्युतवृत्तौ ब्रह्मेशाचा दधित युवयोरक्षशारप्रचारम् ॥ 9 अस्येशाना त्वमिस जगतः संश्रयन्ती मुकुन्दं लक्ष्मीः पद्मा जलिधतनया विष्णुपत्नीन्दिरेति । यन्नामानि श्रुतिपरिपणान्येवमावर्तयन्तो नावर्तः दुरितपवनप्रेरिते जन्मचक्रे ॥ 6 त्वामेवाहुः कतिचिदपरे त्वित्ययं लोकनाथं किं तैरन्तःकलहमलिनैः किंचिदुत्तीर्य ममै:।

| त्वत्संप्रीत्यै विहरति हरी संमुखीनां भुतीनां      |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| भावाल्ढौ भगवति युवां दैवतं दंपती नः ॥             | 9   |
| आपन्नार्तिप्रशमनविधौ बद्धदक्षिस्य विष्णोः         |     |
| आचख्युस्वां प्रियसहचरीमैकमस्योपपन्नाम्।           |     |
| प्रादुर्भात्रैरापे समतनुः प्राध्वमन्त्रीयसे त्वम् |     |
| दूरोत्क्षितौरिव मधुरता दुग्धराशेस्तरङ्गैः ॥       | 80  |
| धत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्या           |     |
| तन्वी तुङ्गस्तनभरनता तप्तजाम्बूनदाभा।             |     |
| यस्यां गच्छन्त्युदयविलयैर्नित्यमानन्दसिन्धौ       |     |
| इच्छावेगोल्लासितलहरीविभ्रमन्यक्तयस्ते ॥           | 2 2 |
| आसंसारं विततमखिलं वाङ्मयं यद्विभूतिः              | , , |
| यद्भूभङ्गात्कुसुमधनुषः किंकरो भेरुधन्वा।          |     |
| यस्यां नित्यं नयनशतकैरेकलक्ष्यो महेन्द्रः         |     |
| पद्मे तासां परिणतिरसौ भावलेशैस्वदीयैः॥            | १२  |
| अग्रे भर्तुः सरसिजमये भद्रपीठे निषणाम्            | 17  |
| अम्भोराद्येरिश्रगतसुधासंष्ठवादुत्थितां त्वाम् ।   |     |
| पुष्पासारस्थगितभुवनै: पुष्कलावर्तकाद्यैः          |     |
| क्लप्तारम्भाः कनककल्शौरस्यिश्चन् गजेन्द्राः॥      |     |
| आलोक्य त्वाममृतसहजे विष्णुवक्ष:स्थलस्थाम्         | १३  |
| शापाकान्ताः शरणमगमन् सावरोधाः सुरेन्द्राः।        |     |
|                                                   |     |
| लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनिमदं लक्षितं त्वत्कराक्षैः   |     |
| सर्वोकारस्थिरसमुद्यां संपदं निर्विशन्ति ॥         | 88  |
| आर्तत्राणवितिभरमृतासारनीलाम्बुवाहै:               |     |
| अम्भोजानामुषासि मिषतामन्तरङ्गरपाङ्गैः ।           |     |
| यस्यां यस्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया    |     |
| तस्यां तस्यामहममिकां तन्वते संपदोधाः ॥            | 24  |
|                                                   |     |

| योगारम्भन्वरितमनसो युष्मदैकान्त्ययुक्तम्        |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| धर्मे प्राप्तं प्रथममिह ये धारयन्ते धनायाम् ।   |     |
| तेषां भूमेर्धनपतिगृहादम्बरादम्बुधेर्वा          |     |
| धारा निर्यान्स्याधिकमधिकं वाञ्छितानां वस्ताम् ॥ | १६  |
| श्रेयस्कामा: कमलनिलये चित्रमाम्नायवाचां         |     |
| चूडापीडं तव पद्युगं चेतसा धारयन्तः।             |     |
| छत्र-छायासुभगशिरसश्चामरस्मेरपार्थाः             |     |
| स्राघाशब्दअवणमुदिताः स्रंग्विणस्सञ्चरन्ति ॥     | १०  |
| ऊरीकर्ते कुशलमिखलं जेतुमादीनरातीन्              |     |
| दूरीकतुँ दुरितानिवहं त्यक्तुमाद्यामाविद्याम् ।  |     |
| अम्ब स्तम्बावधिकजननग्रामसीमान्तरेखाम्           |     |
| आलम्बन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते दयां ते ॥       | 36  |
| जातांकाङ्का जनानि युवयोरेकसेवााधिकारे           |     |
| मायालीढं विभवमस्त्रिलं मन्यमानास्तृणाय ।        |     |
| प्रीत्ये विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते |     |
| वेलाभङ्गप्रशमनफलं वैदिकं धर्मसेतुम् ॥           | 29  |
| सेवे देवि त्रिद्रामहिळामौलिमालाचितं ते          |     |
| सिद्धिक्षेत्रं शमितविषदां संपदां पादपद्मम् ।    |     |
| यस्मित्रीषन्नामिताद्दीरसो यापयित्वा दारीरम्     |     |
| वर्तिष्यन्ते वितमसि पदे वासुदेवस्य घन्याः ॥     | 20  |
| सानुप्रासप्रकटितद्यैस्सान्द्रवान्सल्यदिग्धैः    |     |
| अम्ब झिग्धरमृतलहरीलन्धसब्रह्मचर्यैः।            |     |
| घर्मे तापत्रयविरचिते गाढतमं क्षणं माम्          |     |
| आकिञ्चन्यग्लपितमनघैराद्रियेथा: कटाक्षै: ॥       | 2 ? |
| संपद्यन्ते भवभयतमीभानवस्वन्यसादात्              |     |
| भावाः सर्वे भगवति हरौ भक्तिमद्रेलयन्तः।         |     |

२२

याचे किं त्वामहमिह यतः(मति भयः)शीतलोदारशीलान् भूयोभूयो दिशसि महतां मङ्गलानां प्रबन्धान् ॥ माता देवि त्वमसि भगवान्वासुदेवः पिता मे जात: सोऽहं जननि युवयोरेकलक्ष्यं दयायाः। दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वम् किं ते भूयः प्रियमिति किल स्मेरवक्त्रा विभासि ॥ 2 3 कल्याणानामाविकलाने। घः काडाप कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसां मौळिमन्दारमाला । संपद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थनाकामधेनुः॥

58 उपिनतगुरुभक्तेरुिथतं वेङ्कटेशात् कलिकलुषिनवृत्यै कल्प्यमानं प्रजानाम् । सरिसजीनलयायाः स्तोत्रमेतल्यठन्तः सकलकुशलसीमासार्वभौमा भवन्ति ॥२५

इति कवितार्किकसिंहस्य--कृतिषु श्रीस्तुतिः संपूर्णा ॥ कवितार्किकसिंहाय...वेदान्तगुरवे नमः॥



## गरडपञ्चाशत्

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ अङ्गेष्वानन्दमुख्यश्रुतिशिखरिमलद्दण्डकं गण्डपूर्वम् प्रागेवाभ्यस्य षट्सु प्रतिदिशमनघं न्यस्त शुद्धास्त्रवन्धाः। पक्षिव्यत्यस्तपक्षद्वितयमुखपुटप्रस्फुटोदारतारं मन्त्रं गारुत्मतं तं हुतवहदयितारेखरं शीलयामः ॥ वेदः स्वार्थाधिरूढो बंहिरबहिरभिव्यक्तिमभ्येति यस्याम् सिद्धिः सांकर्षणी सा परिणमति यया सापवर्गात्रिवर्गा।

| प्राणस्य प्राणमन्यं प्राणिहितमनसो यत्र निर्धारयन्ति                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| प्राची सा ब्रह्मविद्या परिचितगहना पातु गारुत्मती नः ।।                  | २ |
| नेत्रं गायत्रमूचे त्रिश्चदिति च शिरा नामधेयं यज्ञीष                     |   |
| छन्दांस्यङ्गानि धिष्ण्यात्मभिरजनि श्रफैर्विप्रहो वामदेव्यम् ।           |   |
| यस्य स्तोमात्मनोऽसौ बृहदितरगहत्तादृशाम्रायपुच्छः                        |   |
| स्वाच्छन्द्रं नः प्रसू (तां) तात् श्रुति शतिशिखराभिष्टुतातमा गरुतमान् ॥ | 2 |
| योऽयं धत्ते स्वनिष्ठं वहनमापं वरस्स्पार्शितो येन यस्मै                  |   |
| यस्माद्यस्याहवश्रीविद्धति भजनं यत्र यत्रेति सन्तः।                      |   |
| प्रायो देवस्स इत्थं हारिगरुडाभिदाकाल्पतारोहवाहः                         |   |
| स्वाभाव्यं स्वात्मभव्यस्स दिशतु शकुनिर्बह्मसब्रह्मतां नः ॥              | 8 |
| एका विष्णुर्दितीयस्त्रिचतुरविदितं पञ्चवणीरहस्यं                         |   |
| षाड्गुण्यस्मेरसप्तस्वरगतिरणिमाद्यष्टसंपन्नवात्मा ।                      |   |
| देवो दर्वीकरारिर्दशशतनयनारातिसाहसलक्षे                                  |   |
| विक्रीडत्पक्षकोटि विघटयतु भयं वीतसङ्ख्योदयो न: ।।                       | 4 |
| सत्याँ चस्सात्वतादिप्रथितमहिमभिः पञ्चीभर्न्यूहभेदैः                     |   |
| पञ्चाभिख्यो निरुम्धन् भवगरळभवं प्राणिनां पञ्चभावम् ।                    |   |
| प्राणापानादिभेदान्प्रतितनुमरुतो दैवतं पश्चवृत्तेः                       |   |
| पञ्चातमा पञ्चधाऽसौ पुरुष उपानिषद्योषितस्तोषयेत्रः ॥                     | E |
| श्रिष्यद्भोगीन्द्रभोगे श्रुतिनिकरिनधौ मूर्तिभेदे स्वकीये                |   |
| वर्णन्यक्तीर्वीचेत्राः परिकलयति यो वक्रबाहूरुपादैः।                     |   |
| प्राणस्सर्वस्य जन्तोः प्रकटितपरमब्रह्मभावस्स इत्थं                      |   |
| क्लेशं छिन्दन्खगेशस्सपदि विपदि नः सन्निष्ठं सन्निष्ताम् ॥               | 6 |
| अस्ये तिष्ठनुदयो मणिमुकुर इवानन्यदृष्टेर्भुरारेः                        |   |
| पायान्मायाभुजङ्गीविषमविषभयाद्रादमस्मान्गरूनान् ।                        |   |
| क्षुभ्यत्क्षीराञ्चिनाथस्सह भवगरळस्पर्शशङ्की स शङ्के                     |   |
| छायां धत्ते यदीयां हृदि हिरहृदयारोहधन्यो मणीन्द्रः ॥                    | 6 |
| 7                                                                       |   |

# इति गरुडपञ्चाशाति परन्यूहवर्णकः प्रथमः॥

| शत गरेडपञ्चाशात परव्यूहवणेकः प्रथमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| आहर्तारं सुधाया दुरिधगममहाशकदुर्गिस्थताया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| जतार वज्रपाणे: सहविब्धगणैराहवे बाहवेगात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| विष्णी सम्प्रीयमाणे वरविनिमयतो विश्वविख्यातकीर्तिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| दव याऽस्त साऽसी दिशतु भगवती शर्म दाक्षायणी न ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| वित्रासाद्वातहात्र प्रथममधिगतैरान्तिके मन्द्रधामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     |
| भूयस्तेनैव सार्ध भयभरतरहैर्वन्दितो देवबन्दै ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| कल्पान्तक्षाभदक्षं कथम्।पे कृपया संक्षिपन धामचण्डं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| भित्वाऽण्ड निजिहानी भवभयमिह नः खण्डयस्वणहाने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 -   |
| दुण्णक्षाणाधराणि क्षांभतचतुरकृपाररम्यदक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०    |
| त्रुट्यत्तारासराणि स्यपुटितविब्धस्थानकानिधिवयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| पति विवस्ति विद्यानि |       |
| ब्रह्माण्डस्यान्तराले बृहति खगपतरभक्तकीडितानि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0   |
| सावन्छस्र दिशन्त्या सह विजयचम्राशिषः प्रेषयन्त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 8   |
| सबधन्त्या तनुत्रं सुनरितमशनं पक्कणं निर्दिशन्त्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| एनाऽसम्हेनतेयो नुदतु विनतया बल्ह्रमरक्षाविशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| कदूसकेतदास्यक्षपणपणसुधालक्षमेक्षं जिघ्नः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२    |
| विक्षेपैः पक्षतीनामनिभृतगातिभिर्वादितन्योमतयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11    |
| वाचालाम्भोधिवीचीवलयविरचितालोकग्रह्मा वर्षः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| दिकन्याकायमाणक्षरदुडुनिकरव्याजलाजाभिषेको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| नाकोनमाथाय गच्छन्नरकमपि स मे नागहत्वा जिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5   |
| कक्षाक्षभदक्षा मिहरहिमकरोत्तालतालाभिष्याती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३    |
| वेलावा:केळिलोलो विविधघनघटाकन्द्रकाघातकीलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| पायात्रः पातकभ्यः पतगकुलपतेः पक्षविक्षेपजातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| वातः पाताळहेलापटहपदुरवारम्भसंरम्भधीरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • > 6 |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48    |

| किं निर्घातः किमर्कः परिपताति दिवः किं समिद्धोऽयमौर्वः      |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| किंखित्कार्तस्वराद्रिनेनु विदितमिदं व्योमवर्त्मा गरूतमान् । |    |
| आसीदत्याजिहीर्षत्यभिपतित हरत्यत्ति हा तात हाऽम्बे-          |    |
| त्यालापोद्युक्तमिल्लाकुलजठरपुटः पातु नः पत्रिनायः ॥         | १५ |
| आस्कातैरस्रिग्भर्डस्परामतृषाशातनी शातदंष्ट्रा               |    |
| कोटीलोटत्करोटीविकटकटकटारावघोरावतारा ।                       |    |
| भिन्द्यात्सार्धे पुलिन्द्या सर्पाद परिहृतब्रहागा जिह्नगारे- |    |
| रुद्रेलिद्रिलपलीनिगरणकरणा पारणा कारणातः ॥                   | १६ |
| स्वच्छन्दस्वर्गिबृन्दप्रथमतममहोत्यातिन्वातिघोरः             |    |
| स्वांतध्वान्तं निरुन्ध्याद्भुतधराणपयोराशिराशीविषारः।        |    |
| <b>म</b> त्युचद्भिलप्रहीभट्चिघरसरिलोलक्लोलमाला              |    |
| हालानिर्वेदाहेलाहलहलबहुलो हपकोलाहलो नः ॥                    | १७ |
| सान्द्रकोधानुबन्धात्सरासे नखमुखे पादपे गण्डशैले             |    |
| तुण्डाग्रे कण्ठरन्ध्रे तदनु च जटरे निर्विद्येषं युयुन्सू।   |    |
| अव्यादसान भव्यादविदितन खरश्रेणिदं द्याभिघातौ                |    |
| जीवग्राहं गृहीत्वा कमठकराटेनौ भक्षयन्यक्षिमलः ॥             | 26 |
| अल्पःकल्पान्तलीलानटमकुटसुधासू तिखण्डो बहूनां                |    |
| निस्सारस्त्वद्भुजाद्रेरनुभवतु मुधा मन्थनं ह्येष सिन्धुः।    |    |
| राकाचन्द्रस्तु राहोः स्वमिति कथयतः प्रेक्ष्य कटूकुमारान्    |    |
| सान्तर्हासं खगेन्द्रः सपदि हृतसुधस्त्रायतामायतानः ॥         | 29 |
| आरादभ्युत्थितैरावणमभितजवोदञ्चदुचै:श्रवस्कं                  |    |
| जातक्षोभं विमक्षान्दिशि दिशि दिविषद्वाहिनीशं क्षणेन ।       |    |
| भ्राम्यन्सव्यापसव्यं सुमहति मिषति स्वर्गिसार्थे सुधार्थे    |    |
| प्रेङ्खनेत्रः श्रियं नः प्रकटयतु चिरं पक्षवान् मन्थरौलः ॥   | २० |
| अस्थानेषु ग्रहाणामनियतिवाहिता(तङ्क)नन्तवकातिचारा            |    |
| विश्वोपाधिव्यवस्थाविगमाविद्धलित प्रागवागादि भेदाः ।         |    |
|                                                             |    |

| दित्राः सुत्रामभक्तग्रहकलहविधावण्डजेन्द्रस्य चण्डाः      |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| पक्षोत्क्षेपा विपक्षक्षपणसरभसाः दार्म मे निर्मिमीरन् ॥   | २१  |
| तत्तत्प्रत्यिसारावधिविहितमुषारोषगन्धो रुषान्धैः          | 11  |
| एकः क्रीडन्ननेकैः सुरपतिसुमटैरक्षतो रक्षतानः।            |     |
| अन्यान्याबद्धलक्ष्यापहरणविहिता मन्दमात्सर्यतुङ्गै-       |     |
| रङ्गरेव स्वकीयैरहमहमिकया मानितो वैनतेय: ॥                | २२  |
| अस्तव्योमान्तमन्तर्हितनिखिलहरिन्मण्डलं चण्डमानोः         |     |
| लुण्टाकैयैँरकाण्डे जगदिखलिमिदं शर्वरी वर्वरीति।          |     |
| प्रङ्कोलस्वर्गगोलस्वलदुडुनिकरस्कन्धबन्धान्निसन्धन्       |     |
| रहोभिस्स्वैर्मदंहो हरतु तरालतब्रह्मसद्भो गरुत्मान् ॥     | २३  |
| यः खाङ्गे संगरान्तर्गरुदानिललवस्तंभिते जम्भशत्रौ         | , , |
| कुण्टास्त्रे सन्नकण्ठं प्रणयति पवये पक्षलेशं दिदेश ।     |     |
| सोऽसाकं सन्निधत्तां मुरपतिपृतनाद्दनद्वयुद्धैकमली         |     |
| माङ्गल्यं वालखिल्यद्विजवरतपसां कोऽापे मूर्तो विवर्तः ॥   | 28  |
| रुद्रान्विद्राव्य सेन्द्रान्हुतवहसहितं गन्धवाहं गृहीत्वा |     |
| कालं निष्काल्य धूला निर्ऋतिधनपती पाशिनं क्रेशियता।       |     |
| सपोणां छाझिकानाममृतमयपणप्रापणपाप्ति(भदपों)दक्षो          |     |
| निर्वाधं कापि सर्पन्नपहरत हरेरौपवाह्या मदंह: ।           | २५  |
| ॥ इति गरुडपञ्चाशति अमृताहरणवर्णको द्वितीयः ॥ २ ॥         |     |
|                                                          |     |
| सुमभूभुंकुटी भृद्भमदिमतगरुको। भित्रहमान्तरिक्षः          |     |
| चकाक्षो वक्रतुण्डः खरतरनखरः क्रूरदंष्ट्राकरालः।          |     |
| पायादस्मानपायाद्भयभरविगलहंद शूकेंद्र शूकः                |     |
| शौरेः संक्रन्दनादिप्रतिभटपृतनाकन्दनस्यन्दनेन्द्रः॥       | २६  |
| अर्थमणा धुर्ययोक्त्रग्रहणभयभृता सान्तिवतोऽनूरुबन्धात्    |     |
| कोदण्डज्यां जिघुक्षेदिति चिकतिषया शङ्कितः शङ्करेण।       |     |

| तस्ये कल्पेत मा ते मितिरिति हरिणा प्यादरेणानुनीतः पंक्षीन्द्रस्त्रायतां नः फणधरमहिषीपत्रभङ्गापहारी ॥ | २७ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| छायाताक्ष्यांनहानां फणमणिमुकुरश्रेणिविस्पष्टीबम्बां-                                                 |    |
| स्राणापेक्षाधृतस्वप्रतिकृतिमनसा वीक्ष्य जातानुकम्पः ।                                                |    |
| तेषां दृष्ट्वाऽथ चेष्टाः प्रतिगरुडगणाशङ्कया तुङ्गरोषः                                                |    |
| सर्पन्दर्पोद्धतो नः शमयतु दुरितं सर्पसन्तानहन्ता ॥                                                   | 26 |
| उच्छासाकृष्टतारागणघटितमृषामौक्तिकाकल्पशिल्यः                                                         |    |
| पक्षव्याधूतपाथोनिधिकुहरगुहागर्भदत्तावकाशः ।                                                          |    |
| दृष्टिं दंष्ट्रायदूतीं पृथुषु फणभृतां प्रेपयनुत्तमाङ्गे-                                             |    |
| ष्वङ्गरङ्गानि रुन्धन्नवतु पिपतिषुः पत्रिणामग्रणीर्नः ॥                                               | २९ |
| आवेद:सौषश्रङ्कादनुपरतगतेराभुजङ्केन्द्रलेका-                                                          |    |
| च्छ्रेणीवन्धं वितन्वन्क्षणपरिणीमतालातपातप्रकारः।                                                     |    |
| पायात्र: पुण्यपापप्रचयमयपुनर्गर्भकुम्भानिपाता-                                                       |    |
| त्पातालस्यान्तराले बृहति खगपतेर्निर्विधातो निपात: ॥                                                  | ३० |
| प्रत्यप्राकीर्णतत्तत्फणमणिनिकरे शङ्कुलाकोटिवक्त्रं                                                   |    |
| तुण्डाग्रं संक्ष्णुवानः कुलगिरिकठिने क्परे कूर्मभर्तुः।                                              |    |
| पातालक्षेत्रपक्षद्विसम्युतनाशालिविच्छेद्शाली                                                         |    |
| रौलीं नः सप्तरौलीलविनदरभसः सौतु साध्वीं सुपर्णः ॥                                                    | ३१ |
| पर्यस्यत्पन्नगीनां युगपदसमयानर्भकान्गर्भकोशा-                                                        |    |
| द्रह्मस्तम्ब प्रकम्पन्यतिपजदिखलोदन्वदुन्निद्रघोषम् ।                                                 |    |
| चक्षुश्रक्षुःश्रुतीनां सपदि बाधिरयत्पातु पत्रीश्वरस्य                                                |    |
| क्षिप्रक्षितक्षमाभृत्क्षणघटितनभःस्फोटमास्फोटितं नः ॥                                                 | ३२ |
| तोयस्कन्धो न सिन्धोः समघटत मिथः पक्षविक्षेप भिन्नः                                                   |    |
| पातालं न प्रविष्टं पृथुनि च विवरे रारीमभिस्तिग्मरस्मेः।                                              |    |
| तावद्रस्ताहिव नत्रक्षरितविषमषीपङ्ककस्तूरिकाङ्कः                                                      |    |
| प्रत्यायातः स्वयूथ्यैः स्थित इति विदितः पातु पत्रीश्वरो नः ॥                                         | ३३ |

| The second secon |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| बद्धसाधैरिव स्वैर्बहुमिरमिमुबैरेककण्डं खनाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| तत्त्रिक्षीपकारप्रणयिस्रगणप्राधितप्राचाः हे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| पायान: प्रत्यहं ते कमाप विषष्ठ प्रष्याक्षीति को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| साधत्सा सपराजे सकरणम्हणानुस्तरं बार विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| काप्यक्षा सर्कराट्यं कचन घनतरासुक्छरार्थेषुदिन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32  |
| निमाकः काःपं कीण विषयमपरतो मध्य है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| अध्यारुदैः खवारेष्वहमहाभिक्या वध्यवेषं द्रष्टानैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| काले खेलन्भुजङ्गैः कलयत् बुशालं काहवेयात्तको नः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 0 |
| इति नागरपार्याक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34  |
| इति नागदमनवर्णकस्तृतीयः ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| वामे वैकुण्ठशय्यापः णिपतिकरको वासुकि इसस्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| रक्षनस्तक्षकेण प्रधितकदित्रह्माहकाको हुन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| पद्म केणेऽपसव्ये प्रथिमवति महापद्ममत्त्व हिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| च्डाया शङ्खपालं गुलिकमापि भन्ने हरिका प्रशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20  |
| पर्यामस्वास्तकात्रहफुरद्रणाशस्वादीप्रस्कृतके है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44  |
| बैभिद्धिस्तापमन्तर्बहुल्बिपमधीग्रह्महैना छेन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| नित्य नाराजनाथीने जफणफलके ईणीमाना है उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| भागराषूरयेयुभुजवकुलरिवोभुरणानीर्वाहरू हर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| अन्नप्रसङ्गलीनामृतरस्विसरस्यश्लोभाडिकाः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30  |
| स्नासाद्घासानुबन्धादिव सहज्ञिमशोविक के वास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| रश्रागादापगूरारक्षमानाबाहतस्थानयोगारिकास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ब्रुदायस्युभेजन्तो भगवति गरुहे गाउन र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| कोटीरे रत्नकोटिप्रांतेफल्तितया नैकथा भित्रम्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35  |
| र्वत्मीकस्थान्त्वयूध्यानित इव निजैदेशनैः के तरकः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| क्षेमं नः सौतु हेमाचलविधृतशरमोषलेखानुकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| रोचिश्चूडालचूडामणिहरगरिपोरेष चूडायुजद्गः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| र र गार्थाताल वैद्यानुन्तः II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25  |

द्राघीयः कर्णपाशयुतिपरिभवन बीळयेव स्वभोगं संक्षिप्याश्रन्समीरं दरविनतमुखो निश्वसन्मन्दमन्दम् । आसीदद्रण्डीभित्तिप्रतिफलनीभषाःकापि गृहं विविधुः क्षिप्रं दोषान्धिपेनः खगपतिकुहनाकुण्डलः कुण्डलन्द्रः॥ 80 वालाग्रग्रन्थिबन्धग्रीथतपृथुशिरोरत्तसन्दर्शनीयो मुक्ताशुभ्रोदराभो हारेमणिशकलश्रेणिहस्येतरांशः । विष्वग्दम्भोलिधाराव्रणांकणविषमोत्तम्भनस्तब्धवृत्ति-र्व्याळाहारस्य हुद्यो हरतु स मद्घं हारदर्वीकरेन्द्रः ॥ 88 वैकश्यस्रीग्वरोषच्छुरणपीरणमच्छस्रवन्धानुबन्धो वक्षःपीठाधिरूढो भुजगदमयितुर्वहासूत्रायमाणः। अश्रान्तस्वरीनद्राविराचितविविवोच्छासनिश्वासवेग-क्षामोच्छूनाकृतिर्नः क्षपयतु दुरितं कोऽपि कटूकुमारः ॥ ४२ किष्यदुद्रासुकीर्तिस्तनतट्युस्रणालेपसंकान्तसार-स्पारामोदाभिषेकोन्नितपृथुपणाचक्रवालाभिरामः। प्रायः प्रेय:पटीरद्रमविटपिषयाऽऽश्लिष्टपक्षीन्द्रवाहु-र्व्याहत्यादस्मदीयं वृजिनभरमसौ बृन्दशो दन्दशूकः ॥ ४३ प्रस्तानन्तर्निविष्टान्फणिन इव शुचा गादमान्तिष्य दुःख्यन् क्षुण्णानेक: स्वबन्धृन्क्षुधामिव कुपित: पीडयन्वेष्टनेन । व्यालस्ताक्ष्यींदरस्थो विपु लगलगुहावाहिफूकारवात्या-पौन:पुन्येन हन्यान्पुनरुदरगुहागेहवास्तव्यतां नः ॥ गाटासको गरुतमन्कटितटानिकटे रक्तचण्डातकाङ्के पक्रत्काञ्चीमहिम्रा पाणिमणिमहसा लेशिहताङ्गो भुजङ्गः। सत्तासांसिद्धिकं नः सपदि बहुविधं कर्मबन्धं निरुन्ध्या-द्विस्याद्यालीनसम्ध्याघनघीटततीटत्कान्तिचार्तुर्यधुर्यः ॥

॥ इति परिष्कारवर्णकश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

| वेगोत्तानं वितानं व्यजनमनुगुणं वैजयन्ती जयन्ती          |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| मित्रं नित्याभ्यमित्रं युधि विजयरथी युग्यथीगानपक्षः।    |    |
| दासो निष्पर्युदासो दनुतनयभिदो निःसहायः सहायो            |    |
| दोधूयेतासादीयं दुरितमधरितारातिपक्षः स्वपक्षैः ॥         |    |
| उक्षा दक्षान्तकस्य स्वलित वलितः कुञ्जरः खञ्जरीतिः       | 88 |
| हान्तो धातुः शकुन्तोऽनुग इति दयया सामिरुद्धस्यदोऽपि     |    |
| आहग्रसादिपेन्द्रक्षतिभयचिकताकुण्ठैवकुण्ठिचन्ता          | 1  |
| नासीरोदारमूर्तिर्नरकविहतये स्ताद्विहङ्गेश्वरो नः ॥      |    |
| वेगोहेलः मनेने विभिन्निक कर्ने न                        | 80 |
| वेगोद्देल: सुवेले किमिदमिति मिथो मन्त्रितो वानरेन्द्रै- |    |
| र्मायामानुष्यलिलामाभिनयति हरी लब्धसेवाविशेषः।           |    |
| वैदेहीकर्णपूरस्तवकसुरभिणा यः समाश्लेषि दोष्णा           |    |
| तृष्णापारिप्रवानां स भवतु गरुडो दु:खपारिप्रवो नः ॥      | 86 |
| दुग्धादन्वत्प्रसूतः स्वकमीहमगुथुर्विष्णुना कृष्णनाम्ना  |    |
| पिञ्छाकल्पानुकल्पः समघि सुदृढो यह्यदिष्टः किरीटः।       |    |
| वारी वराचनास्त्रवणिकणगुणितोदग्रनिर्घातघातः              |    |
| संघातं सर्पघाती स हरतु महतामसमदत्याहितानाम् ॥           | 88 |
| रु(मि)न्ध्यात्सवतंसध्याघनपटलकनत्पक्षविक्षेप हेला        |    |
| वात्लास्पालत्लाञ्चलनिचयतुलामयदैतेयलोकः ।                |    |
| आस्माकै: कर्मपाशैरभिगतमहितानीकमप्रत्यनीकै-              |    |
| र्दीव्यन्दिव्यापदानैर्दनुजविजयिनो वैजयन्तीशकन्तः ।।     | 40 |
| यत्पश्रा विवदी विगुणजलि धिलिङ्ग यते यदणैन-              | 70 |
| र्वर्गस्त्रेवर्गिकाणां गतिमिह लभते नाथवद्यत्सनाथः।      |    |
| त्रैकाल्योपस्थितात्स त्रियुगनिधिरघादायतात्त्रायतां न-   |    |
| स्त्रातानेकस्त्रिधामस्त्रित्वारीयन्त्रपतिन्ते वस्त्रे   |    |
| सैकां पञ्चाशतं यामतनुत विनतानन्दनं नन्दियष्यन्          | 48 |
| कृत्वा मौलौ तदाज्ञां कविकथघटाकेसरी वेङ्कटेशः।           |    |
| मार्गा मार्गान्यवाक्षरा व क्षेट्रशः                     |    |

Ę

तामेतां शीलयन्तः शमिताविषधरव्याधिदैवाधिपीडाः काङ्कापौरस्त्यलाभाः कृतमितरफलैस्तार्ध्यकल्पा भवन्ति ॥ 42 ।। इति अद्भुतवर्णकः पञ्चमः ॥ ५ ॥ इति कवितार्किकसिंह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र वेदान्ताचार्यकृतिषु

गरुडपञ्चारात् समाप्ता ॥ २५ ॥

## CZ CZ ZZ

### वै राग्य प क्र क म्

सिलं किमनलं भवेदनलमौदरं वाधितुं पयः प्रसितिपूरकं किमु न धारकं सारसन्। अर्थितमलमलेकं पथि पटचरं कचरं भजनित विबुधा मुधा घहर्ह् कुक्षितः कुक्षितः ॥ र्रोरीरपतनावधि प्रभुनिषेवणापादनादाविन्धनधन खर्पेष्रहामदं धनं दन्धनम् । र्घने खेंयविवर्धनं धनमुदूदगोवर्धनं सुसाधनमबाधनं सुमनसां समाराधनम् ॥ १

दुरीश्वरद्वारबहिर्वितर्दिकादुरासिकायै रचितोऽयमञ्जलिः। यदञ्जनामं निरपायमस्ति मे विने ज्ञेयेस्यन्दन भूपणं धनम् ॥ 3 क्षोणीकोणशतांशपालनकलादुर्वारगर्शनल-

क्षुभ्यन्क्षुद्रनरेन्द्रचाँदुरैंचनांधिँन्यान्ने मन्यामहे । देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे वयोऽसौ दयालुः पुरा धानामुष्टिमुचे कुचेलमुनये दत्ते सा वित्तेशताम्॥

ज्वलतु जलिधक्रोडकीडत्कृपीडभवप्रभा पदुतरभज्वालामाल।कुलो जठरानलः। नृणमीपे वयं सायसंफुछपछिमतछिकापरिमलमुचा वाचा याचामहे न महीश्वरान्॥

नास्ति पित्राऽऽर्जितं किञ्चित्र मया किञ्चिदार्जितम् । अस्ति मे हस्तिशैलाग्रे वस्तु पैतामहं धनम् ॥ इति कवितार्किकासिंह सर्वतन्त्रस्तन्तन्त्र वेदान्ताचार्यकृतिषु वैराग्यपञ्चकं समाप्तम् ॥



## य ति रा ज स म ति:

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः — सन्निधत्तां सदाहृदि ॥

|     | ,कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमोधिनम् ।                              |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|     | प्रवक्ताच्छन्दसांवक्ता पञ्चरात्रस्य यः स्वयम् ॥                       | *       |
|     | सहधर्मचरीं शौरेः संमन्त्रितजगद्धिताम् ।                               | •       |
|     | अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञातानिग्रहाम् ॥                             | 2       |
|     | वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवतीसखम् ।                             | •       |
|     | यद्रेत्रशिखरसपन्दे विश्वमेतद्भवस्थितम् ॥                              | ą       |
|     | यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितम्।                                 |         |
| ,   | श्रुतीनां विश्रमायालं शठारिं तमुपासमहे ॥                              | 8       |
|     | नाथेन मुनिनाथे(ते)न भवेयं नाथवानहम्।                                  |         |
|     | यस्य नैगमिकं तत्वं हस्तामलकतां गतम् ॥                                 | 4       |
| न   | मस्याम्यरविन्दाक्षं नाथभावे व्यस्थितम् । शुद्धसःवमयं शौरेरवतारमि      | السرسان |
| अ   | नुष्झितक्षमायोगमपुण्यजनबाधकम् । अस्पृष्टमदरागं तं रामं तर्यमप         | ासह ॥   |
|     | विगाहे यामुनं तीर्थ साधुबृन्दावने स्थितम् ।                           |         |
|     | निरस्तजिह्मगस्पर्शे यत्र कृष्णः कृतादरः ॥                             | 6       |
| द्य | गानिमं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये। येन विश्वसृजो विष्णोरपूर्यत म | नोरथः॥  |
|     | प्रमाणं लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकम्।                            |         |
|     | प्रसाधयति यत्स्किः स्वाधीनपतिकां श्रतिम् ॥                            | 90      |
|     | उपवीतिनमूर्ध्वपुण्ड्वन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तम् ।           | ,       |
|     | शरणागतसार्थवाहमीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनाम् ॥                       | 88      |
|     | प्रथयन्विमतेषु तीक्ष्णभावं प्रभुरस्मत्परिरक्षणे यतीन्द्रः।            | , ,     |
|     | अपृथकप्रतिपन्नयन्मयत्वैर्ववृधे पञ्चभिरायुधैर्मुरारेः ॥                | १२      |
|     | शमितोदयशंकरादिगर्वः स्वबलादुद्धृतयादवप्रकाशः।                         |         |
|     | अवरोपितवान् श्रुतेरपार्थान्ननु रामावरजः स एष भ्रयः ॥                  | १३      |
|     | अबहुश्रुतसम्भवं श्रुतीनां जरतीनामयथायथप्रचारम् ।                      |         |
|     | विनिवर्तियतुं यतीश्वरोक्तिर्विद्धे ताः स्थिरनीतिपञ्जरस्थाः ॥          | 88      |
|     |                                                                       |         |

| अमुना तपनातिशायिभूमा यतिराजेन निवद्धनायकश्रीः।                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| महती गुरुपङ्किहारयष्टिर्विबुधानां हृदयङ्गमा विभाति ॥                     | १५ |
| अल्नपक्षस्य यतिक्षमाभृतो विभाति वंशे हरितन्वमक्षतम् ।                    |    |
| यदुद्भवाः शुद्धसुवृत्तशीतला भवन्ति मुक्तावलिभूषणं भुवः ॥                 | १६ |
| अनपायविष्णुपदसंश्रयं भजे कलया कयाऽपि कलयाप्यऽनुज्झितम्।                  |    |
| अकलङ्कयोगमजडारायोदयं यतिराजचन्द्रमुपरागदूरगम् ॥                          | १७ |
| अभिगम्य सम्यगनघाः सुमेषसो यतिचक्रवर्तिपदपद्मपत्तनम्।                     |    |
| हरिभक्तदास्यरसिकाः परस्परं क्रयविक्रयाहिद्शया समिन्धते ॥                 | 26 |
| परुषातिवादपरिवादपैशुनप्रभृतिप्रभूतपतनीयपङ्किला ।                         |    |
| स्वदते ममाद्य सुभगा सरस्वती यतिराजकीर्तिकतकैर्विशोधिता ।।                | १९ |
| अनुकल्पभूतमुरभिल्पदं सतामजहित्त्रवर्गमपवर्गवैभवम् ।                      |    |
| चलचित्तवृत्तिविनिवर्तनौषधं शरणं यतीन्द्रचरणं वृणीमहे ॥                   | 20 |
| श्वसितावधृतपरवादिवैभवा निगमान्तनीतिजलघेस्तलसृशः ।                        |    |
| प्रतिपादयन्ति गतिमापवर्गिकी यतिसार्वभौमपदसान्कृताशयाः ॥                  | २१ |
| मूले निविश्य महतां निगमदुमाणां मुष्णन्यतारकभयं धृतनैकदण्डः।              |    |
| रङ्गेशभक्तजनमानसराजहंसी रामानुजः शरणमस्तु मुनिः स्वयं नः॥                | २२ |
| सन्मन्त्रविविक्षिपति संयामिनां नरेन्द्रः संसारजिह्मगमुखैः समुपस्थितं नः। |    |
| विष्वक्ततं विषयलोभविषं निजाभिगीढानुभावगरुडध्वजभावनाभि: ॥                 | २३ |
| नाथः स एष यमिनां नखरिसजाहैरन्तर्निहीनमपनीय तमो मदीयम्।                   |    |
| विज्ञानचित्रमनघं लिखतीव चित्ते व्याख्यानकेलिरिक्षकेन कराम्बुजेन ॥        | २४ |
| उद्गृह्मतीमुपनिषत्मु निगूदमर्थे चित्ते निवेशयितुमल्पधियां स्वयं नः।      |    |
| प्रयेम लक्ष्मणमुनेः प्रतिपन्नहस्तामुन्निद्रपद्मसुभगामुपदेशमुद्राम् ॥     | २५ |
| आकर्षणानि निगमान्तसरस्वतीनामुचाटनानि वहिरन्तरुपष्टवानाम् ।               |    |
| पथ्यानि घोरभवसंज्वरपीडितानां हृद्यानि भान्ति यतिराजमुनेर्वचांसि ॥        | २६ |
| शीतस्वभावसुभगानुभवः शिखावान् दोषावमर्दनियतोन्नतिरोषघीशः।                 |    |
| तापानुबन्वशमनस्तपनः प्रजानां रामानुजो जयति संवलितित्रिधामा ॥             | २७ |

जयित सकलीवद्यागाहिनीजन्मशैलो जिनपथपरिवृत्तिश्रान्तिवश्रान्तिशाखी। निखिलकुमितमायाशर्वरीबालसूर्यो निगमजलिधवेलापूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः॥ मुनिबहुमतसारा मुक्तिनिश्रेणिकेयं सहृदयहृदयानां शाश्वती दिष्टसिद्धिः। शामितदुरितगन्धा संयमीन्द्रस्य सूक्तिः गरिचितगहना नः प्रस्नुवीत प्रसादम् ॥ भवमरुपरिखिन्नस्फीतपानीयसिन्धुर्दुरितरहितजिह्वादुग्धकुल्यासकुल्या । श्रुतिनयनसनाभिः शोभेत लक्ष्मणोक्तिर्नरकमथनसेवास्वादनार्डिधमाना ॥ नानाभूतैर्जगित समयैर्नमेलीलां विधित्सी-रन्यंवर्णे प्रथमयति विभोरादिमव्यूहभेदे । विश्वं त्रातुं विषयनियतं व्यक्तितानुग्रहः सन् विष्वक्सेनो यतिपतिरभूद्रेत्रसार (त्रि) स्त्रिदण्डः ॥ 3 8 हरिपदमकरन्दस्यन्दिनः संश्रितानामनुगतबहुशाखास्तापमुन्मूलयन्ति । शमितदुरितगन्धाः संयमीन्द्रप्रवन्धाः कथकजनमनीषाकल्पनाकल्पवृक्षाः ॥ ३२ लक्ष्यं बुद्धे रसिकरसनालास्यलीलानिदानं गुद्धास्वादं किमपि जगति श्रोत्रदिव्यौषधं नः। लक्ष्यालक्ष्यैः सितजलाधिवद्भाति ताल्पर्यस्त र्लक्ष्मीकान्तस्फटिकमुकुरो लक्ष्मणार्योपदेश: ॥ ३३ स्थितिमवधीरयन्त्यतिमनोरथसि**द्धि**मतीं यतिपतिसम्प्रदायनिरपायधनोपचिताः । मधुकरमौलिद्वमद्दन्तुरदन्तिघटा करटकटाहवाहिधनशीकरशीभिरताम् ॥ 38 निरुपधिरङ्गवृत्तिरसिकानाभेताण्डवय-निगमविमर्शकेलिरिसकैर्निभृनैर्विधृतः। गुणपरिणद्धसू किहदकोणविघट्टनया रटीत दिशामुखेषु यतिरजयशःपटहः ।। 34 इदंप्रथमसम्भवत्कुमतिजालकूलङ्कषाः मृषामतविषानलङ्गालितजीवजीवातवः।

| क्षरन्त्यमृतमक्षरं यतिपुरन्दरस्य।क्तय            |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| श्चिरंतनसरस्वतीचिकुरबन्धसैरन्धिकाः ॥             | ३६  |
| सुधारानसुदुर्पहश्रुतिसमष्टिमुष्टिन्धयः           |     |
| कथाहवमसौ गतान्कपटसौगतान्खण्डयन्।                 |     |
| मुनिर्मनिस लक्ष्मणो मुदमुदञ्चयत्यञ्जसा           |     |
| मुकुन्दगुणमौक्तिकप्रकरशुक्तिभिः सूक्तिभिः ॥      | ₹७. |
| कपर्दिमतकर्दमं कपिलकल्पनावागुरां                 |     |
| बुरत्ययमतीत्य तद्दुहिणतन्त्रयन्त्रोदरम् ।        |     |
| कुटिष्टिकुहनामुखे निपततः परब्रह्मणः              |     |
| करग्रहविचक्षणो जयति लक्ष्मणोऽयं मुनि:।।          | 35  |
| कणादपरिपाटिभिः कपिलकल्पनानाटकैः                  |     |
| कुमारिलकुभाषितैर्गुरानिवन्धनप्रनिथभिः।           |     |
| तथागतकथाशतैस्तदनुसारिजत्यैरापि                   |     |
| प्रतारितमिदं जगत्प्रगुणितं यतीन्द्रोक्तिभि: ॥    | 38  |
| कथाकलहकौतुकग्रहगृहीतकौतस्कुत-                    |     |
| प्रथाजलीधसंप्रत्रग्रसनकुम्भसम्भूतयः।             |     |
| जयन्ति सुधियो यतिक्षितिभृदन्तिकोपासना-           |     |
| प्रभावपरिपक्तित्रमप्रमितभारतीसम्पदः ॥            | 80. |
| यतीश्वरसरस्वतीसुरभिताशयानां सतां                 |     |
| वहामि चरणाम्बुजं प्रणतिशालिना मौलिना।            |     |
| तदन्यमतदुर्भदज्वलितचेतसां वादिनां                |     |
| शिरस्सु निहितं मया पदमदक्षिणं लक्ष्यताम् ॥       | 88  |
| भजस्व यतिभूपतेरनिद्मादिदुर्वासना                 |     |
| कदध्वपरिवर्तनश्रमनिवर्तनीं वर्तनीम् ।            |     |
| लभस्व हृदय स्वयं रथपदायुधानुग्रह-                |     |
| द्रुतप्रहृतिनिस्त्रुटहुरितदुर्वृतिं निर्वृतिम् ॥ | 85  |
|                                                  |     |

| कुमतिविहितग्रन्थग्रिनथप्रभूतमतान्तर-            |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ग्रहिलमनसः पश्यन्तयल्पां यतीश्वरभारतीम् ।       |    |
| विकटमुराभिद्रक्षःपीठीपरिष्करणोचितः              |    |
| कुलगिरितुलारोहं भावी कियानिव कौस्तुभः ॥         | 83 |
| स्थविरिनगमस्तोमस्थेयां यतीश्वरभारतीं            |    |
| कुमतिफणितिक्षोमक्षीबा: क्षिपनतु भजनतु वा।       |    |
| रसपरिमलश्लाघाघोषस्फुटत्पुटभेदनं                 |    |
| लवणवणिजः कर्पू (रार्घ) रोद्धं किमित्यभिमन्वते ॥ | XX |
| वहित महिलामाचो वेघास्त्रयीमुलरैर्मुलै-          | ,  |
| र्वरतनुतया वामो भागः शिवस्य विवर्तते।           |    |
| तदिप परमं तत्त्वं गोपीजनस्य वशंददं              |    |
| मदनकदनैर्न क्लिश्यन्ते यतीश्वरसंश्रयाः ॥        | 84 |
| निगमपथिकच्छायाशाखी निराशमहानिधि-                | ,  |
| र्महितविविधच्छात्रश्रेणीमनोरथसारथिः।            |    |
| त्रिभुवनतमः प्रत्यूषोऽयं त्रिविद्यशिखामणिः      |    |
| प्रथयति यतिक्ष्माभृत्वारावरीमविपर्ययाम् ॥       | ४६ |
| जडमितमुधादन्तादन्तिव्यथौषधसिद्धयः               |    |
| प्रमितिानिधयः प्रज्ञाशालिप्रपालनयष्टयः।         |    |
| श्रुतिसुरभयः शुद्धानन्दाभिवर्षुकवारिदा          |    |
| यमगतिकथाविच्छेदिन्यो यतीश्वरसूक्तयः ॥           | 86 |
| प्रतिकलमिह प्रत्यक्तस्वावलोकनदीपिका             |    |
| यतिपारेबृढग्रन्थाश्चिन्तां निरन्तरयन्ति नः।     |    |
| अकलुषप (रि) रज्ञानौत्सुक्यक्षुधातुरदुर्दशा-     |    |
| परिणतफलप्रत्यासीदत्फलेग्रीहसुग्रहाः ॥           | 86 |
| मुकुन्दाङ्गिश्रद्धाकुमुद्वनचन्द्रातपानिभाः      |    |
| मुमुक्षामक्षोभ्यां ददति मुनिबृन्दारकागिरः।      |    |

| स्वरिद्धान्तध्वान्तिस्थरकुतुकदुर्वादिपरिष-   |    |
|----------------------------------------------|----|
| द्विनाभीतप्रेक्षादिनकरसमुत्थानपरुषाः ॥       | 89 |
| निराबाधा बोधायनफणितिनिष्यन्दसुभगा-           |    |
| विशुद्धोपन्यासव्यतिभिदुरशारीरकनयाः।          |    |
| अकुण्टैः कल्पन्ते यतिपतिनिबन्धा निजमुखै-     |    |
| रनिद्राणप्रज्ञारसधमनिवधाय सुधियाम् ॥         | 40 |
| विकल्पाटोपेन श्रुतिपथमशेषं विघटयन्           |    |
| यद्दन्छानिर्दिष्टे यतिनृपतिशहेद विरमति ।     |    |
| वितण्डाहं कुर्वन्प्रतिकथकवेतण्डपृतना         |    |
| वियातव्यापारव्यतिमथनसंरम्भकलहः ।।            | 48 |
| प्रतिष्ठा तर्काणां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां   |    |
| परिष्कार: साम्नां परिपणमथर्वााङ्करसयो: ।     |    |
| प्रदीपस्तस्वानां प्रतिकृतिरसौ तापसगिरां      |    |
| प्रसत्तिं संवित्तेः प्रदिशति यतीशानफीणितिः ॥ | 47 |
| हतावद्ये हृदे हरिचरणपङ्केरुहयुगे             |    |
| निबध्नन्त्यैकान्त्यं किमीप यतिभूभृत्फाणितयः। |    |
| ग्रुनासीरस्कन्ददुहिणहरहेरम्बहुतभु-           |    |
| क्प्रभेशादिक्षुद्रप्रणतिपरिहारप्रतिभुवः ॥    | ५३ |
| यथाभूतस्वार्था यतिनृपतिस् क्तिविजयते         |    |
| सुघासंदोहाविधः सुचरितविपक्तिः श्रुतिगिराम् । |    |
| कथादृप्यत्कौतस्कुतकलहकोलाहलहत-               |    |
| त्रिवेदीनिर्वेदप्रशमनिवनोदप्रणिय(नः)नी ॥     | 48 |
| श्रुतिश्रेणीचूडापदबहुमते लक्ष्मणमते          |    |
| स्वपञ्चस्थान्दोषान्वितथमितरारोपयित यः।       |    |
| स्वहस्तेनोक्षिप्तै: स खलु निजगात्रेषु बहुलं  |    |
| गलद्भिर्जम्बालैर्गगनतलमालिम्पति जड: ॥        | 44 |

| निरालोके लोके निरुपधिप(द)रस्नेहभारितो          |          |
|------------------------------------------------|----------|
| यतिक्ष्माभृद्दीपो यदि न किल जाज्वल्यत इह।      |          |
| अहकारध्वान्तं विजहति कथंकारमन्याः              |          |
| कुतर्कव्याळीघं कुमतिमतपातालकुहरम् ॥            | ५६       |
| यतिक्षाभृहृष्टं मतिमह नवीनं तदिप किं           | 1        |
| ततः प्रागेवान्यद्वद तद्पि किं वर्णनिक्षे।      |          |
| निशाम्यन्तां यद्वा निजमतितिरस्कार विगमा-       |          |
| न्निरातङ्काष्टङ्कद्रमिडगुहदेवप्रभृतयः॥         | ५७       |
| सुधासारं श्रीमद्यतिवरभुवः श्रोत्रकुहरे         | 70       |
| निषिञ्चन्ति न्यञ्चन्निगमगरिमाणः फाणितयः।       |          |
| यदास्वादाभ्यासप्रचयमहिमोछासित्धियां            |          |
| सदास्वाद्यं काले तदमृतमनन्तं समनसाम् ॥         | la d     |
| यतिक्षोणीभर्तृर्यदिदमानिदं भोगजनता             | 40       |
| शिरः श्रेणीजुष्टं तदिह दृढबन्धं प्रभवति ।      |          |
| अविद्यारण्यानीकुहरविहरन्मामकमनः-               |          |
| प्रमाद्यन्मातङ्कप्रथमनिगलं पादयुगलम् ॥         | fo O     |
| सवित्री मुक्तानां सकलजगदेनःप्रशमनी             | 42       |
| गरीयोभिस्तीर्थेरुपचितरसा यामुनमुखैः।           |          |
| निरुच्छेदा निम्नतरमाप समाष्ट्रावयति मां        |          |
| यहच्छाविक्षेपाचंतिपतिदयादिच्यतिहेनी ॥          |          |
| चिन्ताशेषदुरर्थदन्तुरवचःकन्थाशतप्रन्थिलाः      | Ęo       |
| सिद्धान्ता न सिमन्धते यतिवरग्रन्थानुसंधायिनि । |          |
| मुक्ताशक्तिविशुद्धसिद्धतिटिनी।चूडालचूडापदः     |          |
| किं कुल्यां कलेयत खण्डपरशुर्मण्डकमञ्जूषिकाम ॥  | 5.0      |
| बन्दे त यमिनां धुरन्धरमहं मानान्धकारद्वहा      | <b> </b> |
| पन्थानं परिपन्थिनां निजहशा रुन्धानिमन्धानया।   |          |
|                                                |          |

| दत्तं येन दयासुधाम्बुनिधिना पीत्वा विशुद्धं पय:       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| काले नः करिशैलकृष्णजलदः काङ्काऽधिकं वर्षति ॥          | ६२    |
| काषायेण गृहीतपीतवसना दण्डैस्त्रिभिर्मण्डतः            |       |
| सा मूर्तिर्भुरमर्दनस्य जयति त्रय्यन्तसंरक्षिणी ।      |       |
| यत्प्रख्यापिततीर्थवर्धितधियामभ्यस्यतां यद्गुणान्      |       |
| आसिन्धोरानिदंप्रदेशनियता कीर्ति: प्रजागर्ति नः ॥      | ६३    |
| लिप्से लक्ष्मणयोगिन: पदयुगं रथ्यापरागच्छटा-           |       |
| रक्षारापणधन्यस्रिपरिपत्सीमन्तसीमान्तिकम्।             |       |
| भिक्षापर्यटनक्षणेषु विभरांचके गलिकत्विषा              |       |
| यद्विन्यासमिषेण प (द्म) त्रमकरीमुद्रां समुद्राम्बरा ॥ | ६४    |
| नानातन्त्रविलोभितेन मनसा निर्णीतदुनीतिभिः             | ~ ~ ~ |
| कष्टं कुल्सितहिष्टिभियतिपतेरादेशवैदेशिकैः।            |       |
| व्यासो हासपदीकृत: परिहृत: प्राचेतसरचेतस:              |       |
| क्लृतः केलिशुकः शुकः स च मुधायाधाय बोधायनः ॥          | ६५    |
| अर्थ्या तिष्ठति मामिका मितरसावाजन्मराजन्वती           | 7 1   |
| पत्या संयमिनामनेन जगतामत्याहितच्छेदिना।               |       |
| यस्सारस्वतदुग्धसागरनुधासिद्धापधास्वादिनां             |       |
| प्रस्वापाय न बोभवीति भगवन्नायामहायामिनी ॥             | ६६    |
| गुद्धादेशवशंवदीकृतयतिक्षोणीशवाणीशत-                   | 44    |
| प्रत्यादिष्टबहिर्गतिः श्रुतिशिरःप्रासादमासीदति ।      |       |
| दुग्धोदन्वद्पत्यसन्निधिसद्गसामोद्दामोद्र-             |       |
| <b>%</b> श्णालोकनदौर्लिल्यलिलोन्मेपा मनीपा मम ॥       | ६७    |
| आस्तां नाम यतीन्द्रपद्धतिजुषामाजानशुद्धा मित-         | 40    |
| स्तचाव्याजविद्ग्धमुग्धमधुरं सारस्वतं शाश्वतम् ।       |       |
| को वा चक्षुरुदञ्चयेदिप पुरः साटोपतर्कच्छटा-           |       |
| शस्त्राशिस्त्रिविहारसंभृतरणास्वादेषु वादेषु नः ॥      |       |
| 0 113                                                 |       |

50

पर्याप्तं पर्वचेषं कणचरणकथामाक्षपादं शिशिक्षे मीमांसामांसलात्मा समजिनिषि मुहुः साङ्ख्ययोगौ समाख्यम्। इत्यं तैसौर्यतीन्द्र त्रुटितबहुमृषातन्त्रकान्तारपान्थै-रन्तमांहक्षपान्धेरहह किमिह नश्चिन्तनीयंतनीयः ॥ गाथा ताथागतानां गलति गमनिका कापिली कापि लीना श्लीणा काणादवाणी दुहिणहरिगरः सौरभं नारमन्ते । श्वामा कौमारिलोक्तिर्जगति गुरुमतं गौरवाहूरवान्तं का राङ्का राङ्करादेभेजात यातिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीम् ॥ विष्वग्व्यापिन्यगाधे यतिनृपतियशःसम्पदेकाणवेऽस्मिन् अद्बारुद्धावगाहै: रुभमतिभिरसौ वेङ्कटेशोऽभिषिकः। प्रज्ञादौर्जन्यगर्जस्प्रतिकथवचस्तूलवातूलवृत्त्वा सत्या सारवत्या समतनुत सतां प्रीतिमेतां समताम् ॥ 90 आशामतङ्गजगणानविषद्यवेगान्पादे यतिक्षितिभृतः प्रसमं निरुन्धन्। कार्यः कथाहवकुत्हलिभिः परेषां कर्णे स एष कवितार्किकसिंहनादः॥ 92 उपरामितकुदृष्टिविप्नवानामुपानिषदामुपचारदीपिकेयम् । कबलितभगवद्विभूतियुग्मां दिशतु मतिं यतिराजसप्ततिर्नः ॥

इति कवितार्किकसिंह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र वेदान्तचार्यकृतिषु

यतिराजसप्ततिः समाप्ता ॥

करतलामलकीकृतस (त्क) त्यथाः श्रुतिवतांसितसूनृतसूक्तयः।

दिवसतारकयन्ति समन्सरान् यतिपुरन्दरसप्ततिसादराः ॥



## द्रिमडोपनिषत्तात्पर्यरत्नाविः

# \*\*\*\*\*\*

श्रीनान्वेङ्कटनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ सारस्सारस्वतानां शठरिपुफणितिः शान्तिशुद्धान्तसीमा मायामायामिनीभिः स्वगुणविततिभिर्वन्धयन्तीं धयन्ती । पारंपारम्परीतो भवजलिधभवन्मजनानां जनानां प्रत्यक्प्रत्यक्षयेत्रः प्रतिनियतरमासन्निधानं निधानम् ॥ प्रज्ञाख्ये मन्थरौले प्रथितगुणक्चिं नेत्रयन् सम्प्रदायं तत्तल्लिधप्रसक्तरनुपधिविबुधैर्यार्थता वेङ्कटेशः। तलं कल्पान्तयूनः राठजिदुपनिषद्यधिसम्धं विमश्नन् प्रश्नाति स्वादुगाथालहरिदशशतीनिर्गतं रत्नजातम्॥ पाञ्चालीगात्रशोभाहतहद्यवधूवर्गपुम्भावनीत्या पत्यौ पद्मासहाये प्रणयिनि भजतः प्रेयसीपारतन्त्र्यम् । भक्तिः शृङ्गारवृत्या परिणनिति मुनेर्भाववन्धप्रथिम्ना योगात्यागुत्तरावस्थितिरिह विरहो देशिकास्तत्र दूता:॥ भाषागीतिः प्रशस्ता भगवति वचनाद् राजवचोपचारात् सा चागस्त्यप्रस्तात्विति परिजगृहे भूमिकाभेद्याग्या। यत्तन्कृत्यं श्रुतीनां मुनिगणविहितै: सेतिहासै: पुराणै-स्तत्रासी सत्त्वसीमनः शठमथनमुनेः संहिता सार्वभौमी ॥ आदौ शारीरकार्थक्रममिह विशदं विंशतिर्विक्त साग्रा सङ्क्षेपोऽसौ विभागं प्रथयति च ऋचां चारुपाठोपपन्नम् । सम्यग्गीतानुबद्धं सकलमनुगतं सामशाखासहस्रं संलक्ष्यं साभिधेयैर्यजुरिप दशकैर्भात्यथर्वारसैश्र ॥ प्राच्ये सेवानुगुण्यात्यभुमिह शतकेऽमंस्त मुक्तेरुपायम् मुक्तप्राप्यं द्वितीये मुनिरनुबुबुधे भोग्यतात्रिस्तरेण ।

20

प्राप्यत्वोपायभावौ शुभसुभगतनोरित्यावादी जुतीये ऽनन्यप्राप्यश्चतुर्थे समभवदितरैरप्यनन्याद्युपायः ॥ देवः श्रीमान् खिसद्धेः करणिमति वदन्नेकमर्थे सहसे सेव्यत्वादीन् दशार्थान् पृथीगह शतकैर्वक्ति तत्स्थापनाथीन्। धेरैकैकस्यात्परत्वादिषु दशकगुणेष्वायतन्ते तथा ते तत्तद्राथागुणानामनुविधदति तत्पङ्कयः पङ्किसङ्ख्याः ॥ सेव्यत्वात् भाग्यभावात् ग्रुमतनुविभवात् सर्वभाग्याधिकत्वात् श्रेयस्तद्भेतुदानात् श्रितविवशतया स्वाश्रितानिष्टहत्त्वात् । भक्तच्छन्दानुवृत्तेः निरुपधिकसुहृद्भावतः सत्पद्व्यां साहाय्याच स्वसिद्धेः स्वयमिह करणं श्रीधरः प्रत्यपादि ॥ ब्रूते गाथासहस्रं मुरमथनगुणस्तोमगर्भ मुनीन्द्रः प्रत्येकञ्चात्र गाथाः प्रथितविभुगुणाः स्यष्टमध्यक्षयामः । तत्रासङ्कीर्णतत्तहशकगुणशतस्थापनौचित्ययुक्तान् ऐदम्पर्यावरुद्धानगणितगुणितान् तद्गुणानुदृणीमः॥ इ च्छासारथ्यसत्यापितगुणकमलाकान्तभीतान्तासिध्य-च्छुद्धान्ताचारशुद्धैरियमनघगुणग्रन्थिबन्धानुबद्धा । तत्ताहकाम्रवर्णीतटगतशठाजिह् ष्टसवीयशाखा-गाथातात्पर्यरन्नाविष्ठराविष्ठभयोत्तारिणी धारणीया ॥

#### ॥ अथ प्रथमशतकम् ॥

निस्सीमेश्चद्गगत्वात् अभितरसतयाऽनन्तलीलासपदत्वात् स्वायत्ताशेषसत्तास्थितियतनभिदावैभवात् वैश्वरूप्यात् । च्यश्चत्रह्मात्मभावात् सद्सद्वगतेः सर्वतत्त्वेषु पूर्तेः पश्यन् योगी परं तत्पदकमलनतावन्वशादाःमाचित्तम् ॥ स्वामित्वात् सुरिशरत्वात् निखिलानिरपधिस्वात्मविद्वाह्मभावात् ताहक्सर्वानुकृल्यात् च्यवनवदितरप्राप्यवैषम्यवत्त्वात् ।

| सर्वत्रापक्षपातात् शुभविभवतया मानसायर्च्यभावात्              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| सङ्कोचोन्मोचकत्वात् जगदवनतयोपादिशःसर्वयोग्यम् ॥              | १२ |
| बन्धार्हत्वात् स्वभक्तैरिधकतरगुणानन्तिदिव्यावतारात्          |    |
| सर्वेष्वासक्तिमच्चात् नतसुगमतया स्वप्रबोधप्रदत्वात् ।        |    |
| ख्याताभिख्यादि चिह्नात्स्वरुचिवतरणात्सर्वकालाश्रयत्वात्      |    |
| शर्वादेस्स्वाङ्गदानात्प्रहितपदतयाऽनन्तसौलभ्यमाह ॥            | १३ |
| त्राणे बद्धःवजल्वात् ग्रुभनयनतया स्वार्थलाभेऽर्थिभावात्      |    |
| तिम्यन्मेघस्वभावात् जगदुपजननस्थापनातिप्रियत्वात् ।           |    |
| कारण्यातत्वयोगादनुगतमहिषीसिन्निधेः सङ्गदैर्घात्              |    |
| नानावन्धैः स्वरक्षावहिततमतया क्षाम्यतीत्याह कृष्णम् ॥        | 88 |
| सद्भिवयान् सुवाचससुचरितसभगान् कृष्णसाह्ययसौम्यान्            |    |
| स्वाहारोदारद्यालान् तनुभूतभगवल्लक्ष्मणो बाल्यगुप्तान् ।      |    |
| <b>छा</b> त्रख्वच्छन्दवृत्तनाभगतशिशिरासनन्तरङ्गोक्तियोग्यान् |    |
| आचार्यान्कृष्णलब्धाववृणुत शठजिन्प्रेयसीदूतनीत्या ॥           | 84 |
| क्षुद्राह्वानाभिमुख्यात् निजमिहमितिरस्कारकार्चाप्रियन्वात्   |    |
| सर्वत्राप्यिङ्कदानात् सविधदायनतः स्वाङ्किसकैकरस्यात् ।       |    |
| गोपाद्यातेरदोषेक्षणविषयतया भक्तवस्तुप्रसक्तेः                |    |
| किष्यन्नाश्चयपोहात् तदहितशमनात्याह नाथं सुशीलम् ॥            | १६ |
| अक्रीतैरर्च्यभावात् अनियतविविधाभ्यर्चनात् अल्पतृष्टेः        |    |
| प्रह्वावर्ज्येशभावात् स्वविषयानियतेष्वादरात् स्वादुभूमा ।    |    |
| पादासक्तप्रसक्तेःसकृदुपसदने मोक्षणात् धर्मसौस्थ्यात्         |    |
| क्षिप्रक्षिताहितत्वात् सुकरभजनतां माधवस्याभ्यधत्त ॥          | १७ |
| सचित्ताकर्षहेतोरप्रशमनानिधेर्नित्यभोग्यामृतस्य               |    |
| त्यागे हेत्जिसस्य प्रवहदुपकृतेर्दुस्यजस्वानुभूते:।           |    |
| त्यागाकाङ्कानिरोध्दु:श्रितहृदयपृथकारिनत्याक्षमस्य            |    |
| स्वात्मिश्रष्टस्य गायच्छ्महरयशसः सेवनं स्वाद्ववोचत् ॥        | 26 |
| ^                                                            |    |

38

स्रीणां स्वैरसेव्ये स्वयमवतरित क्षुद्रदिव्यैकनेत्रे गोपाद्यर्थे धृताद्रौ श्रिततनुरासिके वामनीभावहरये। सचित्तानन्यवृत्तौ विभवसमतनौ स्वायुधारू दहस्ते नीचोचग्राहापादे निरुपधिमृजुतां नीरवर्णे जगाद ॥ पर्यन्तेऽले च दृष्टं स्वविरह्विधुरं डिम्मवलार्वलीनं चिते क्लप्तप्रवेशं भुजशिखरगतं तालुसिंहासनस्यम्। चक्षुर्भध्ये निविष्टं स्थितमलिकतटे मस्तके तस्थिवांसं प्रत्याहारोक्तरीत्या विभुमनुभुभुजे सात्म्यभोगप्रदानात् ॥ 20 विष्विग्विकान्तिदृश्यं विगणनसुलमं व्यक्तपूर्वीपकारं स्वान्तस्यैकाग्रयहेतुं स्वयमुदयजुषं बन्धमात्रोपयातम्। चिन्तास्तुत्यादिलक्ष्यं नतजनसततश्लेषिणं दर्शिताचे स्मृत्ये चित्ते मिषन्तं स्ववितरणमहौदार्यतुष्टोऽभ्यचष्ट ॥ 5 5 आदावित्थं परत्वात् अखिलसमतया भक्तसौलभ्यभूम्ना निरशेषागस्सह्त्वात् कृपणसुघटनाच्छक्यसंराधनत्वात् । स्वादुस्वोपासनत्वात् प्रकृतिऋजुतया सात्म्यभोगपदत्वात् अव्याजोदारभावादमनुत शतके माधवं सेवनीयम् ॥ २२ ॥ अथ द्वितीयशतकम् ॥ निद्राविच्छेदकत्वात् अरतिजननतोऽजस्रसंक्षोभकत्वात् अन्वेष्टुं प्रेरकत्वात् विलयावितरणात् कार्स्यदैन्यादिकृत्वात्। चित्ताक्षेपाद्विसंज्ञीकरणत उपसंज्ञोषणावर्जनाभ्यां दृष्टास्वादस्य शौरेः क्षणविरहदशादुस्सहत्वं जगाद ॥ २३ पूर्णैश्वर्यावतारं भवदुरितहरं वामनत्वे महान्तं नाभीपद्मोत्थविश्वं तदनुगुणदृशं कल्पतल्पीकृतान्धिम्।

सुप्तं न्यग्रोधपत्रे जगदवनाधियं रक्षणायावतीणी

रद्रादिस्तुत्यलीलं व्यवृणुत लिलतोत्तुङ्गभावेन नाथम्।।

| चित्रास्वादानुभूतिं प्रियमुपकृतिभिः दास्यसारस्यहेतुं       |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| स्वात्मन्यासाईकृत्यं भजदमृतरसं भक्तचित्तैकभोनम्।           |    |
| सर्वाञ्जप्रीणनाई सपदि बहुफलस्नेहमास्वायशीलं                |    |
| सभ्यै: साध्यैस्समेतं निरिवशदन वा श्लेषनिवेशमी सम् ॥        | 24 |
| प्र ।दार्थे नृसिंहं क्षपिताविपदुषावल्लभं श्चिमलङ्कं        |    |
| क्ष्वेलप्रत्यर्थिकेतुं अमहरतुलसीमालिनं वैयहेतुम् ।         |    |
| त्राणे दत्तावधानं स्वरिपुहतिकृताश्वासनं दीप्तहेतिं         |    |
| सत्वेक्षारिश्वतारं व्यसनित्सनव्यक्तकीर्ति जगाद ॥           | २६ |
| स्वप्राप्त्या सिद्धकानित सुघटितद्यितं विस्फुरत्तुङ्गमूर्ति |    |
| प्रीत्युन्भेषातिभोग्यं नवधनसुरसं नैकभूषादिहश्यम् ।         |    |
| प्रख्यातप्रीतिलीलं दुरभिलपरसं सहुणाभीदहृद्यं               |    |
| विश्वव्यादृत्तचित्रं वजयुवितगणख्यातरीत्याऽन्वभुङ्क ॥       | २७ |
| स्वास्वाद ख्यापकत्वात् श्रितनियत हशेः नैक भोगप्रदानात्     |    |
| त्यागानईप्रकाशात् स्थिरपरिचरणस्थापनान्पापभङ्गात् ।         |    |
| दुस्साधार्थस्य सिद्धविरहभयकृतेः दुविभेदान्मयोगात्          |    |
| नित्यानेकोपकारात् स्वविरहचाकितं प्रैक्षताम्भोरुहाश्वम् ॥   | २८ |
| सर्वादिस्सर्वनाथिस्रभुवनजननीवलभः स्वाभितार्थी              |    |
| विष्वय्वयाप्याऽतिदीतो विमतिनरसनः स्वाङ्किसद्धिकदायी।       |    |
| विश्वाप्त्यै वामनाङ्गः स्वविभवरसदः स्वान्तनिर्वाहयोग्यः    |    |
| स्वार्थेहो बन्धमोक्ता स्वजनहिततया द्वादशाख्याभिक्तचे ॥     | २९ |
| प्राप्याकारोपपत्या जनिपरिहरणात् विश्वसृष्टचादिश्वकः        |    |
| निस्सीमानन्ददेशान्वयत उपजगौ रक्षणार्थावतारात् ।            |    |
| मुप्रख्यातानुभात्राद्विविधविहरणाद्धाप्तिवैचिन्यवत्त्वात्   |    |
| भक्तेद्रां ग्हरयभावाद खिलफलकृतेर्मुक्तिसाष्यं मुकुन्दे ॥   | 30 |
| अद्वेयस्वाङ्गियोगं ग्रुभमतिकरदं स्तोत्रसामध्येहेतुं        |    |
| स्वार्थीकारोपकारं स्मृतिरसशमितात्वाद्रं प्रीतिषश्वम् ।     |    |

प्राप्ती काद्यसम्बयदममृतरसध्यानमान्मार्पणाई वैमुरुयाद्वारयन्तं वृतपरिचरणं चक्रपाणि जगाद ॥ ३१ दीसः अर्थस्वभावं मुखरितजलजं वर्षुकाम्भोदवर्ण दौलच्छत्राभिगुप्ताश्रितमतिविलसद्वेतिमापीतगन्यम् । संरम्भोत्सितभूतिं प्रणमदनुगुणं पूतनाचेतनान्तं पूर्वाचार्ये श्रुतीनां शुभस विधिगिरिस्थानतो निर्विवेश ॥ ३२ इत्यब्रतात्यसद्यक्षणविरहतया मानुषत्वे परत्वात् सर्वास्वादत्वभूमा व्यसनहरतया स्वाप्तिसम्प्रीतिमत्त्वात् । वैमुख्यत्रासयोगान्निजसुहृद्वनान्मुक्तिसारस्यदानात् केङ्कर्योद्देश्यभावाच्छुमनिलयतया चातिभोग्यं द्वितीये॥ ३३ ॥ अथ तृतीयशतकम् ॥ सुश्चिष्टाकल्पमङ्गरनुपमसुषमं वक्ति निस्सीमदीप्तं स्वान्तस्वांदुस्वदेहं सुखभजनपदं मण्डिताङ्गं महिष्या। स्तोत्रातिकान्तकीर्ति मलिनिमरहितौज्जवस्यामिष्टौपवाद्यं वीताश्चर्यत्रिणेत्रप्रभृतिसुरनुतिं नित्रसौन्द्र्यविद्भम् ॥ 38 स्रष्टा कान्ता च लोकान् हृतधराणिभरोऽनन्यभोग्याङ्घियुग्मः चित्तोद्यन्नीलरूपो निरवधिरसदस्वाङ्घिरध्यक्षमूर्ति:। नित्योपास्यस्वपादो निखिलवसुमतीगोपनस्वाङ्घिवृत्तिः मुष्णन्मूर्तिप्रतित्या यमपरवशतां प्रैक्षि लोकैकनाथः॥ ३५ स्थानोत्कर्षात्मुदीतं श्रमहरवपुषं स्वाङ्गपर्याप्तभूषं तेजिष्ठं नीचयोगात् प्रणमितसुवनं पावनं सन्नतानाम् । प्राप्त्यईस्यानमंहःप्रशमनविषयं बन्धविच्छेदिपादं भेजे शीघाभियानश्चमशुभवसतिं लम्भिताचाभिमुख्यः(म्)॥ 38 भूतेस्तत्कार्यभूतैः ग्रुभनिजवपुषा दीप्तिमद्भिः पदार्थैः पथ्यास्वादोपपन्नैः श्रुतिमुखतुभगादोषदाब्दप्रपञ्चै:।

| नानाकारै:पुमर्थैः जगद्धिपतिभिश्चेतनाचेतनौषैः             |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| जुष्टं दोषैरदुष्टं निखिलतनुतया संप्रतुष्टाव तुष्टः ॥     | ३७   |
| ग्राह्मस्तेभमोक्षे सुररिपुदमने गोकुलत्राणकार्ये          |      |
| (नीला)गोदार्थोक्षावमर्दे सदहितमथने सिन्धुपर्यङ्कयोगे।    |      |
| क्षोणीभारव्यपोहे क्षितिधरवसतौ निर्जराराध्यतायां          |      |
| विश्वारम्भे च शौरे: शुभतनुसुषमोनमादकत्वं जगाद ॥          | ३८   |
| पद्माक्षीं पापहन्त्रीं मणिरुचिममराधीशचिन्त्याङ्घिपद्मां  |      |
| तत्तादकुन्तलश्रीसुघाटेतमकुटां भावुकप्राप्यपादाम् ।       |      |
| गुद्धास्वाचस्वभावां यमभटमथनीं भक्तधीवृक्तिभव्यां         |      |
| नीचोचाभीष्टवात्तं हरितनुमवद् निर्मलाचीनुरक्तः ॥          | ३९   |
| स्पीतालोकातिभूमा पृथुबहुभुजया दिव्यमाल्यास्त्रभाजा       |      |
| सद्क्षाकल्पक्लप्या त्रिद्शरसकृता रक्षणौनमुख्यवस्या ।     |      |
| मुक्तैरत्तंसिताङ्कृत्यास्थिरधृतरमया स्यामया नित्यसत्या   |      |
| शौरे:कान्त्याजितानां स्वबहुमतजनस्वामितामन्वमंस्त ॥       | 80   |
| चित्ताकृष्टिप्रवीणैश्मिलपनसुखैः स्पर्शवाञ्छां दुहानैः    |      |
| आतन्वानैर्दिदक्षां श्रुतिहितमहितैरात्मनित्यादराहैं:।     |      |
| विश्लेषाक्रोशकृद्धिः स्मरदरितहरैर्दत्तसायुज्यसङ्गैः      |      |
| कुर्वाणैर्वाललौट्यं मिलितगुणगणैः नित्यदृश्याङ्गमाह ॥     | 88   |
| रम्यस्थानादियोगादमितविभवतः सत्पथप्रापकत्वात्             |      |
| सम्यक्सायुज्यदानात् अनघितरणात्सर्वशेषित्वचिह्नात् ।      |      |
| प्रख्याताख्यासहस्रैरवतरणरसैः भुक्तिमुक्तयाभिमुख्यात्     |      |
| त्रैलोक्योत्पादनाच स्तुतिविषयमजं व्याहरान्निन्दितान्यः ॥ | ४२   |
| प्रादुर्भावानुभावान् परिजनविभवान् पावनालङ्क्रियत्वान्    |      |
| जैत्रव्यापारयोगात् अघटितघटनादेवभावप्रसिद्धः ।            |      |
| आश्चर्यक्रीडनत्वात् सरसिजनिलयानन्दनात् छन्दवृत्तेः       |      |
| ऐश्वर्यन्यक्तिमत्वादघरामनतनुं केरावं व्याजहार ॥          | 8 \$ |

एवं सौन्दर्यभूमा तनुविहितजगत्कृत्यसौभाग्ययोगात् स्वेच्छासेव्याकृतित्वात् निखिलतनुतयोनमाददानाह्कान्सा । लभ्याचीवैभवत्वात् गुणरसिकगुणोत्कर्षणादक्षकृष्ट्या स्तुत्यत्वात्पापभङ्गाच्छुभसुभगतनुं प्राह नाथं तृतीये॥ ॥ अथ चतुर्थशतकम् ॥ श्रीमान्नारायणस्रवाम्यनुगुणमकुटो वीरदामाङ्कमौलि: दुर्दान्तारातिहन्ताऽद्भुतिनयततनुः कल्पपाथोधितस्यः। विश्वाद्यंज्योतिस्वीधरफाणिशयनो वेदसपस्वकेतुः निर्भूतारोषदोषः प्रभुरथ कथितस्सुरिथरैश्वर्यसीमा ॥ 84 शैत्यात्सौगन्ध्यभूमा रुचिराचिरतया पेषणादाभिरूप्यात् सन्दर्भात्पुष्पसङ्गान्महिततुलसिकामालया शङ्कतश्च । चक्राधीशस्य योगाद्वटदलशयनाद्यहणीयापदानैः सम्पन्नानेकभोग्यं निरविशद्जितं कृष्णमूर्ति शंठारिः ॥ 88 चेतोगन्धानुलेप: स्तुतिवचनकृतस्र स्पटोऽ अल्युपात्तालङ्कारः प्राणवासी कलितवरशिरोभूषणक्चेतनेन। शीष्णी सत्पादपीठः स्वतनुसदनतामात्मरूपे वितन्वन् अन्योन्यात्मत्वयोगात्त्रभुरगणि मिथः श्लिष्टभावोऽथ तेन ॥ भूम्याचैस्सागराचैः ज्वलनशशिमुखैः वस्तुभिर्वत्सपूर्वैः नृत्यद्भिः स्वैश्व लोकादिभिरथ पृथिवीक्षिद्धरात्मीयदासैः। सौलभ्येश्वर्यवर्गेरापि च गुणगणै: वासुदेवो वियोगे स्वीयै श्तुल्यैश्च भक्तान्व्यथयति मधुहेत्यब्रवीत्कारिसूनुः ॥ YE आपन्नानन्यबन्धौ सरसिजनिलयावल्लभे सान्द्रमोदे भक्ताघध्वंसशीले तदुचितसमयाश्वासदानप्रवीणे। कर्पूरालेपशोभे समधिकरहिते तोषके सर्वपूर्णे कृष्णे स्तुत्यादिभाजां शठारिपुरवदत् धन्यतां निन्दितान्यः॥

| इच्छासारथ्यथोगात् प्रहरणनवनाच्छीतुलस्याढ्यमौले:                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| स्तुत्याङ्गयोःपादधृस्या स्वजनभजनतत्पादधूलीनमोभिः।              |     |
|                                                                |     |
| तन्मूलस्वाङ्किनुत्या तदितरभजनत्यागपूर्वीपसत्त्या               | 1   |
| देवं प्राचिख्यपत् स्वप्रणीयेषु भिषजं केसरस्रीग्वभूषः ॥         | 40. |
| आपद्बन्धुत्वदीतं निरवधिकमहानन्ददं क्रान्तलोकं                  |     |
| दुर्दर्शे देवतानां पितरमनुपधिं सर्वभूतान्तरस्यम् ।             |     |
| पूर्णज्ञानैकमूर्ति धृतशुभतुलसी चक्रनाथं श्रुतीनां              |     |
| विश्रान्तिस्थानमीशं विशद्बहुगुणं प्राह खिन्नः शठारिः ॥         | 48  |
| दुश्शीलो मांसचक्षुः निरवधिदुरितो वीतलजो विलोलः                 |     |
| प्रेक्षाहीनोऽन्यसङ्गात् कृतमपि लघयन् (शील)श्रीशमन्तर्दधानः।    |     |
| कर्मज्ञानादिश्र्त्यो निरुपधिविहिनां ज्ञानदाष्टे विनिन्दन्      |     |
| प्रख्याप्यैवं स्वदोषान् पतिगुणरसिकस्ति (इक्षां चचक्षे (क्रे) ॥ | 42  |
| सौन्दर्यादौ स्वकीये हृदि च खनिकरे पूर्णतायां च कान्तौ          |     |
| सम्यग्ज्ञाने प्रकाशे वलयरशनयोर्वर्ष्माणि स्वस्तरूपे।           |     |
| स्याद्विष्णोर्ययुपेक्षा तदिदमिखलमुनम्लनीयं तदीयैः              |     |
| इत्यूचे कारिस् नुस्तदुपरि कथयंस्तं शिवाचाश्रिताङ्गम्।।         | ५३  |
| कारुण्याद्विधमाथी तदुपरि शयितः तत्समानाङ्गवणीः                 |     |
| ख्यातौदार्यस्स्वदाने रुचिरमाणिरुचिः वेषतोऽतीव भोग्यः।          |     |
| आत्मत्वेनानुभाव्यो दुरिधगमपदो बन्धमोक्षस्वतनत्रः               |     |
| स्वान्यप्रेमोपरोधी स्वदत इह विभुस्तत्पदोत्कण्ठिताय ॥           | 48  |
| तापैस्संबन्धिदुः वस्वविभवमरणैः तापकृद्धोग्यसङ्गः               |     |
| दुर्गत्याज्ञातिवृत्तेः अनितरिवधुतेरन्धकारानिरोधात् ।           |     |
| प्रह्वीभावोज्झितत्वात् प्रलघुसुखपरिष्वङ्गतश्चातिशोच्यं         |     |
| विश्वं द्रष्टुं न शक्तो निजपदनयने नाथित स्म स्वनाथम् ॥         | 44  |
| स्वानां निर्वाहकत्वात् अहिपतिशयनादिधवर्णस्वभावात्              |     |
| अत्यन्तोदारभावाद्वलभिदुपलवहर्शनीयत्ववोगात् ।                   |     |

| सन्मौलित्वात्तुलस्या प्रियकरणमुखैरण्डसृष्टौ पदुत्वात्   |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| सुपापत्वादिभिस्तं फलमतुलपवैद्धेज्वामेष नाथम् ॥          | ५६  |
| कल्पान्तेऽपि स्थितत्वात् सकलसुरगणस्रष्टभावाजनानां       | , , |
| रक्षाद्यापादकलात् शिवविधिभरणात सर्वदेवात्मभावात ।       |     |
| तत्तत्कमानुरूप फलवितरणतो वैनतेयध्वजत्वात                |     |
| मार्कण्डेयावनादेः प्रभुमथ शठजित् प्राह सर्वामरोचम् ॥    | 40  |
| ।नित्यश्चय तु तुर्य सहजबहुलसद्भोग्यमन्योन्यसक्तम        | ,   |
| क्रेशापादिस्वतुल्यं स्वजनकृतकृतार्थीकृतिं स्वेदिवराम् । |     |
| सयुक्त सदुणाँवै: स्वजनपरिहृतोपेक्ष्यमिष्टार्थरूपम       |     |
| श्रेष्ठं निःशेषभाग्यादमनुत शतके देवतासार्वभौमम् ॥       | 46  |
| ॥ अथ पञ्चमशतकम् ॥                                       |     |
|                                                         |     |
| चक्रस्फायत्करत्वात् स्वजनवशतया रक्षणीयुक्तभावात्        |     |
| भन्यत्वात्स्वात्मदानात् अमलतन्त्रया श्रीगजेन्दावनाञ्च । |     |
| नानाबन्धुत्वयांगाद्विपदि सिखतया व्याजमात्राभिलाषात      |     |
| कारण्याधीनवृतिं कंमलदृशमवैत्कारिस् नः कतार्थः ॥         | 49  |
| पाथाधिप्रांटकान्तौ सरसतुलसिकालङ्कृतौ दातभावे            |     |
| वैकुण्ठत्वे च चक्रप्रहरणवाशितादेवतास्थापनादौ ।          |     |
| <del>र</del> वानामच्यावनादौ सकलनियमने सर्वकर्मेज्यभावे  |     |
| नित्यासक्तैरस्वभक्तैः जगद्घशमनं प्राह कृष्णं शठारिः ॥   | 80  |
| ज्यातारूपाङ्गकत्वात्सरसिजनयनानिष्टविध्वंसकत्वात         |     |
| मेघौघश्यामलत्वात् श्रितसरसतयोत्कृष्टसौलभ्ययोगात् ।      |     |
| रक्षाया चावधानात् सुभगतनुतया सोपकारास्त्रवन्वात         |     |
| स्वानां प्रेमातिमात्रं जनयति भगवानित्यवादीत हाठारिः ॥   | Ęę  |
| आपद्दन्धुत्वकात्या यदुकुलजननाद्भीरवीरत्वकीर्त्या        | 11  |
| लोकानां विक्रमाचाश्रितदुरितहृतेरन्दुतैश्चेष्टितैश्च।    |     |
|                                                         |     |

| चकाद्यस्नान्वितन्वात् कमलनयनतस्संपदा वामनन्वात्            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| क्षीराब्धौ शेषशायी जगदवनमहादीक्षितोऽज्ञायि तेन ॥           | ६२ |
| शङ्खाद्यैः यज्ञस्त्रादिभिरापे च तथा शांर्झेमुख्यैस्तुलस्या |    |
| बिम्बोष्टाचैस्सुनासावतितिरवधिज्योतिरूर्जस्विमृत्यी ।       |    |
| नेत्राब्जाद्यैरशेषाभरणसुषमया स्वैश्व भक्तेर्धनोत्रो        |    |
| देवः स्वनामजसं स्मृतिविषयतया भाति चेत्यम्यधायि ॥           | ६३ |
| स्रष्ट्रस्वादैः जगस्याः सक्रविधकलावर्तकत्वेन भ्ा-          |    |
| न्तर्यामिन्वेन कुन्युद्धरण(म)परतया स्मरापाकृतेश्च ।        |    |
| शैलेन्द्रोद्धारणाधैः स्वजनाहिततया बहारद्वेन्द्रभावात्      |    |
| दुष्कर्मोन्मूलनाचै: प्रभुरानिशमहम्बुद्धिशेष्योऽन्यगावि ॥   | ६४ |
| सर्वाधीशेशयन्यादरिदरभरणान्सानुकम्यन्ययोगात्                |    |
| सत्साहाय्याद्शेपान्तरानिलयतया भ्रमुखृन्युद्नतैः ।          |    |
| सर्वेषां तातभावात् इतरजनदुराघर्षतादेश्शरण्यं               |    |
| दीनानां प्राह विष्णुं शठजनमथनो देवतासार्वभौमम् ॥           | ६५ |
| निस्सोहित्यामृतत्वात् स्ववशजनितयाऽनन्यभावप्रदानात्         |    |
| मर्यादातीतकीत्यी नालिमनयनती नायकत्यात्मुराणाम् ।           |    |
| सर्वश्वेष्ठचादियोगादनितरगतिताचावहासन्नभावा-                |    |
| हास्ये स्वे स्थापयेतस्वान्हरिति                            | ६६ |
| स्वामित्वात्सं श्रिताना मुपकरणरसात्स्वेष्टसं श्रेषक वात्   |    |
| सर्वास्वादत्वभूमा कपटवदुतया दारुणापत्सख्खात्।              |    |
| दिव्यस्थानोपसत्त्या भ्रमदरिभरणाचापि नारायणन्वात्           |    |
| अत्यासन्नः श्रितानां भवति हरिरिति प्राह कारेस्तन्जः ॥      | ६७ |
| प्रादुर्भावादिष्टत्तैः वृषगणद्मनात् पृतनाशातनाद्यैः        |    |
| मोहार्थ बौद्धकृत्यैः गिरिवरभजनस्वीकृतेः स्थानभेदैः।        |    |
| तेजोध्वान्तादि भावाजलिनिधिशयनाद्भिषणाद्यैस्त्रिपद्याः      |    |
| पीयूषस्पर्शनाद्यै:शिथिलयति हरिः स्वीयहचेत्यथोचे ॥          | ६८ |

इत्थं कारुण्यनि व्रं दुरितहरजनं प्रेम तीव्रं दुहानं लोकानां रक्षितारं स्मृतिविषयमहम्भावनागोचरं च । दीनानां सच्छरण्यं स्वरसकृतनि जप्रेण्यतावाञ्छमूचे प्राप्तं शक्तिप्रदं श्रीपतिमिह शतके श्रेयसामेकहेतुम् ॥

६९

#### ॥ अथ षष्टरातकम्॥

चिकत्वात्स्वामिभावात् विपदि सखितया विम्बहद्याधरत्वात् अब्धिरयामात्मकान्त्या भृततुलसितया निर्जराधीराभावात्। रक्ताभारयाङ्मिभावात् पृथुमकुटतयाऽऽश्चर्यचर्याविशेषः लङ्काध्वंसाच कृष्णं शटाजिदकथयदेशिकद्वारगम्यम् ॥ 90 पूर्णत्वाद्रोपनारीजनसुलभतया लोडनादम्बुराशेः न्यग्रोधाग्रेशयत्वात् अरिसुमगतया श्रीमहीवलभनवात् । निर्दोषोत्तुङ्गभावान्निरवधिकयशस्सद्वशीकारिहक्त्वात् मोक्षस्पर्शेच्छया च स्वयमिसरतीत्याह कृष्णं शठारिः॥ 98 सम्पद्दारिद्रयभावादसुलसुलकृतेः पत्तनग्रामभावात् पुण्यापुण्यादिभावात् कपटऋजुतया सर्वलोकादिभावात्। दिव्यादिव्याङ्गवत्वात्सुरदितिजगणस्त्रिग्धशत्रुत्वकीत्यी छायाच्छायादिभावादघाटितघट(कं)नं प्राह कृष्णं शठारिः॥ 63 रासक्रीडादिकृत्यैः विविधमुरलिकावादनैर्मलभङ्गैः गोपीबन्धाईभावात् व्रजजननमुखैः कंसदैत्यादिभङ्गैः। प्रादुर्भावीर्निहीनेष्वसुरभुजवनच्छेदमुख्यैश्चरित्रै: आकर्षेत्सर्वाचित्तं हरिरिति कथयामास कारेरपत्यम् ॥ ६ ७ शङ्काधकादितश्च त्रिदशसुरतया सिन्धुशायित्वभूमा तद्वचोदारभावात् अरुणसरासिजाक्षत्वचिह्नेन देव:। देवीभि:सेब्य(देव्यासंसृष्ट)भावादतिसुलभतया खेष्वतिसिग्धभावात् बन्धुम्यस्वानमुरारिर्विघटयति हठादित्यवोचच्छठारिः॥ Ye

| पारम्याचैश्च पञ्चायुधविद्दतिमुखैः ब्रह्मणस्बष्ट्मावात्       |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| देवानां स्वामिभावादापि(भि) सुभगतयाऽलंकृतेः कुन्दभङ्गात्।     |    |
| प्रादुर्भावेश्व सर्वान्तरानिलयतयाऽहंममत्वेऽतिधैर्य           |    |
| चातुर्यादीनि नृणामपहरति हरिश्चेत्यभाणीच्छठारिः ॥             | ७५ |
| पारम्याद्भव्यभावात् स्रगिभिहितिमुखैः श्रीशतैश्वर्यभूमा       |    |
| स्नेहित्वादाभिरूप्यात् श्रितपरवशतासर्वलोकेशतायैः।            |    |
| भृत्याद्ररादिहेतुं मुरमथनमथ व्याहरत्संश्रितानां              |    |
| वेदानागस्त्यभाषावपुष उदधरत् श्रेयसे देहिनां य: ॥             | ७६ |
| लोकस्रष्टृत्वशक्तयाऽऽयुधसुभगतया जिष्णुसारथ्ययोगात्           |    |
| सम्प्राड्देवेशभावाद्गरुडरथतया स्वाश्रिते पक्षपातात् ।        |    |
| कान्त्या साम्राज्ययोगात् अवतरणद्शास्पष्टपारम्यतश्च           |    |
| स्वीयायत्तस्वभूतिद्वयमथ कथयामास देवं शठारिः ॥                | ७७ |
| सर्वांत्मत्वाज्ञगत्याः फ्रमणत उत संरक्षणादिष्टपानां          |    |
| शत्रुध्वंसात्परत्वाद्यभिमतद्शया पञ्चधाऽवस्थितत्वात् ।        |    |
| निर्वाहादण्डकोट्या बुधद्यिततया सर्वशीष्ण्यंङ्घिदानात्        |    |
| मोक्षेच्छोत्पादकत्वाद्धरिमथ शठजिद्वत्तयनर्हाद्वेयोगम् ॥      | 50 |
| आपत्संरक्षणादर्युपकरणतया मेघसाम्यादिभूमा                     |    |
| स्वानां विश्वासदानात् सुरगणभजनाद्दिव्यदेशोपसत्त्या ।         |    |
| प्राप्याप्राप्यन्वयोगात् स्वजनविजनयोः सत्प्रपत्तव्यभावात्    |    |
| ऊचे नाथं शरण्यं श्रुतिशताविदितं वेङ्कटेशं शठारिः ॥           | ७९ |
| इत्थं सद्वारगम्यं स्वयमितमसहस्यायिनां योजनाह                 |    |
| कर्षन्तं स्वैश्वारैत्रैः विघाटितविजनं स्वान्वितस्तेयदक्षम् । |    |
| भृत्यादीनां निदानं घटकवशमहाभूतियुग्मं शठारिः                 |    |
| वैष्रक्यस्याप्यनई प्रपदनसुलभं प्राह षष्ठे शरण्यम् ॥          | 60 |
|                                                              |    |

॥ अथ सप्तमशतकम्॥

| निस्सङ्ख्याश्चर्ययोगादतिमधुरतयाऽथो जगन्कारणत्वात्             |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| न्यग्राधाहेत्वभूमा त्रिदशपतितया वाङ्यनस्मविधानात ।            |    |
| पायूषस्परानाद्यराखिलपतितया लोकसंरक्षणाद्यैः                   |    |
| शाख्याशङ्कां सहेत त्रितनुरस्रहत्याह चिञ्जानिकस्था ॥           |    |
| श्रारङ्ग सात्रधानात् निविलजगदनुस्रष्टताद्यैः शक्तित्वात       | 68 |
| विध्वस्तानिष्टभावादुरगशयनतः पंस कर्मानुकृष्य ।                |    |
| शमाशमप्रदानाज्जलदतनुतयोपिक्रयातत्परत्यात                      |    |
| स्वामी स्वानां विगर्हामुपरामयति चेत्याह धीमान राजातिः ॥       | 45 |
| पद्माक्षत्वन हृत्स्थः परमखानलयः स्वीपकारी विगर्ज-             | ८२ |
| च्छञ्चोऽनिष्प्रहर्तोऽऽदर्गिलसन् कद्धको रम्भोभित्रमा           |    |
| आपत्संरक्षकश्रीमकरत्ररलसन्कुण्डलस्वाङ्गकान्त्या               |    |
| स्वेषु स्वं गोत्रभावं प्रकटयति हरिश्चेत्यशंसन्करापिः ॥        |    |
| विकान्त्या विष्टपानाममृतमथनतश्चोदधते भेतधाऱ्याः               | ८३ |
| कर्ष लोकादनाच क्षितिभरहरणाहैत्यराजप्रहासत                     |    |
| लङ्कासङ्काचकत्वादसुरभुजवनच्छेदनाल्लोकस्रेष्ट                  |    |
| धृत्या गोवर्धनाद्रेः स्फुटजगदवनप्रक्रियं श्रीरामात ।।         | 4. |
| साकत मुक्तिदानात् स्थिरचरजनुषां सर्वज्ञो रक्षकत्वात           | 68 |
| चेद्य सायुज्यदानाजगद्दयक्रतेस्त्ववर्भाग्रेत्रात्र             |    |
| यान्त्रिय वामनत्वाचिछवभजकम्नेमोक्षदानादादन्तैः                |    |
| स्नह सर्वाश्रय स्वं प्रकटयति हरिश्चेत्यथाजाति हेन ॥           |    |
| नाभीपद्मोज्ज्वलत्वात् विधिशिवभजनीयाङ्किभावाद्भवां च           | 24 |
| त्राणाद्यैः सर्वभूतान्तर्गनयमनतः संश्रिते भव्यभावात् ।        |    |
| ब्रह्माद्या गद्दिमोक्षाद सुराने रसनात् त्रातरक्षोनु जन्त्वात् |    |
| स्वीयाकनदापहारी भवति च भगवानित्यवादीत् शठारिः ॥               |    |
| हम्यां पद्माकृतिभ्याममरतरुलतानासिकातोऽधरेण                    | ८६ |
| भूचापेन स्मितेनाप्यथ मकरलसत्कुण्डलाभ्यां विशिष्टः।            |    |
| 2 3 mm (4)4/8; (                                              |    |

| फालेनार्घेन्दुभासाऽमलमुखशाद्याना नेत्रशोभादिभाजा             |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| श्रीमान् देवः किरीटी स्मृतिविदादतनुर्भाति चेत्यभ्यधायि ॥     | 60 |
| भूतेश्चन्द्रार्यमाद्यैः सकलयुगगतैः वस्तुभिः चेतनाद्यैः       |    |
| स्वैर्जीकानां नियत्य। स्मरणतिदत्तरीत्यादनात् माननाद्यैः ।    |    |
| दुर्जेयत्वात् स्वभाजां बहुगुभकरणात् वेदसंवेद्यभावात्         |    |
| श्रीनानाश्चर्यनानाविनव इति ततः श्रीधरः प्रत्यपादि ॥          | 66 |
| स्वानित्वाश्चर्यमावाद्यि च करणया दत्तवाग्जुम्भणत्वात्        |    |
| उजीवागादकःवात् अघरिनघरनाशक्तिवेकुण्ठयोगात् ।                 |    |
| गुड्स्वान्तत्वचकायुधजलधिमुशवलभवागितृत्वात्                   |    |
| स्वे स्रोत्रे विष्णुरप्रस्युरकृतिविषये स्वान्युनकित्यगायत् ॥ | 69 |
| वैकुण्ठे निस्ययोगात् श्रिनविवद्यतयाऽनन्तकीर्त्युज्ज्वल्वात्  |    |
| द्येपेशायित्वर्धिमण्यभिमतसुराजिङ्गणद्याःखण्डनाद्यैः।         |    |
| ग्राहग्रस्ते भरक्षाभिरुचितविषये सन्निधानाच्छुचित्वात्        |    |
| स्तोतृणां दुः वजातं विषययति हरिस्तीर्थपादोऽभ्यधायि ॥         | ९० |
| शाख्याराङ्कासहिष्णुं प्रशमिनजनतागर्हणं स्पष्टरक्षं           |    |
| व्याकुर्वननं स्वरक्षाक्रपमिलजनसेहितां द्रशयन्तम्।            |    |
| स्वीयाक्रन्दि चिद्रोतं समरणसुविद्यदं विसमयाहींद्रभूतिम्      |    |
| स्ताने युद्धत्तमाह स्तुतिकृद्धहरं समनेऽनिष्टचोरम् ॥          | 99 |
|                                                              |    |
| ॥ अथ अष्टमशतकम् ॥                                            |    |
| श्रवाद्यै:पन्यादिमन्वात् रघुयदुकुलयोरुद्भवास्त्राश्रितेच्छा- |    |
| ऽधीनेहाविम्रहत्वान् सकलिवदिचनामन्तरात्मत्वभूमा ।             |    |
| स्वामित्वाःस्वाभितावेद्यवित्रगुणतया ज्ञानिनामप्यदुःख-        |    |
| स्थाने च्छापादना बैर्हारिस्कथि पर दर्शने च्छोस्सु दृश्यः ।।  | ९२ |
| ताक्ष्योचद्वाहनत्वाच्छभनयनत्या नीलमेघाकृतित्वात्             |    |
| आश्चरोंचेष्टितत्वात् दुरवधरतया योगिभिः निर्जरैश्च।           |    |

| Kan andrews of the                                        |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| स्वेषु व्यामुग्धभावात्प्रतिहतिविरहादुर्जनादृश्यभावा-      |     |
| नि:सङ्गानां जनानां सुलभतम इति प्राह नाथः शटारिः ॥         | ९३  |
| श्राभूमीनायकत्वात् अरिसुकरतया कल्यसिन्धा दि। सत्वात       |     |
| श्रीस्थाने सन्निधानात्मुरहितकरणात् श्रीनियासत्वयोगात ।    |     |
| विकालया विष्टिपानां विषिदुर्राधगमारस्वेषु सौलम्यसम्म      |     |
| चैकाकी स्वाशितानां विहरणसमये श्रीधरः प्रत्यवादि ।।        | 98  |
| दुर्दान्तेभेन्द्रभङ्गाच्छुभनिलयतया सास्यतश्चितरेषां       | 7.2 |
| स्वायत्तत्वेन भानात् श्रितहादि सततं देवतद्देषिसङ्घे ।     |     |
| मित्रामित्रत्वयोगाज्ञगदुदयक्तेः देवतात्मत्वमुख्यैः        |     |
| श्रीमान् वैकुण्ठनाथःश्रितविहितसम्ब्रस्वसूनाऽन्वभावि ॥     |     |
| आश्चरेंहान्वितस्वात् शुममकुटतया स्वामिनाब्धीशयित्वात्     | 94  |
| जीमूतस्यामल्खात् श्रितसुलभत्या पद्मस्योपमाङ्गात् ।        |     |
| सारथ्यात्पाण्डुस्तोः अविनभरहतेरन्तरात्मत्वयोगात्          |     |
| जीवापेक्षाप्रतिक्षो भवति तद्वने श्रीपतिस्चेत्यभाणि ॥      |     |
| भातत्वःत् श्रीतुलस्या श्रितहदिशयनात् श्रीद्भवक्षस्कभावात् | ९६  |
| आश्चर्योपिकयत्वात्सुरगणभजनाद्वै।रिविष्वंसकत्वात्।         |     |
| गोविन्दत्वादशेषाभिमतविषयतोऽभीष्टसचित्तकत्वात्             |     |
| सर्वास्त्रपादकरमानम् विषये वर्षाः चित्रकर्वात्            |     |
| सर्वाकाराद्भुतत्वात्स्वपद्वितरणे सज इत्याह कृष्णः ॥       | 90  |
| भन्यत्वाद्रक्षकत्वात् त्रिजगद्धिककारण्यतो गोपभावात्       |     |
| नीलारमाद्रिप्रभन्वास्यजनकृतिनिजात्मप्रदानप्रभुन्वात्।     |     |
| मन्दिस्मित्यास्थितत्वाद्धृदि सुकृतिषु चातिकतानुग्रहत्वात् |     |
| स्वाना चित्तानपायात्स्वजनहृदि रतो माधवश्चेत्यवोचन ।।      | 96  |
| प्रासाधन्यन भानाद्धृदि च विभुतयाऽलंमहिम्रा परन्वात        |     |
| भाध्याद्हदेह्यादिषु च गततया स्वस्वस्पप्रकाशात ।           |     |
| अन्त्यसमृत्याष्यभावात्स्वपरमपु रुषैक्यभ्रमध्यंसकत्वात     |     |
| ज्ञानाज्ञानप्रदःवात्प्रकटयति हरिः पुंसि दास्यं स्वमूचे ॥  | 0.0 |
|                                                           | 38  |

| वैलक्षण्यास्वमूर्तः मकुटमुलमहास्त्रणैभूपितत्वात्                                                                                                                                                                                                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| खार्हानेकायुधन्वात्यसम्बितयोजीयने कर्पकलात् ।                                                                                                                                                                                                                             |     |
| भन्यत्वाद्येश्च सम्पन्निरवधिकायाऽऽश्चर्यचेष्टावयोगात्                                                                                                                                                                                                                     |     |
| निष्ठां दास्ये स्वकीये प्रकटयति हरिश्चेत्यधारायि तेन ॥                                                                                                                                                                                                                    | १०० |
| व्यामुग्धत्वाः स्वकीयेष्व मलघन सचा वामन व्येत चाप-                                                                                                                                                                                                                        |     |
| द्वन्धुत्वाश्चर्यमावाद्हितिरत्ततालोक्सृष्ट्यादिशक्तः।                                                                                                                                                                                                                     |     |
| अञ्घौशायिःवयोगाच्छित्तदुरिः हतेश्चाः सीपुणकान्त्या                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ्रवाकुष्टेरस्वीयदास्यावधि निवादयतीत्याह् नाथः स्वदास्यम् ॥                                                                                                                                                                                                                | १०१ |
| इत्थं सूरिदिदक्षोद्दीश विपवासमितिस्पुँहरेव लभ्यं                                                                                                                                                                                                                          |     |
| स्वानां विश्लेषमोग्यं शिवविधितसम्प्रतम् विद्यारिः।                                                                                                                                                                                                                        |     |
| स्वापेक्षासब्यपेक्षं स्विवितरणवरं हृज्यां स्यष्ट्यत्तं                                                                                                                                                                                                                    |     |
| दास्यं स्वं तस्य निष्ठां तदवधिमपि चाष्यष्टंग सोध्यवस्यम् ॥                                                                                                                                                                                                                | १०२ |
| ॥ अथ नवमशतकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| आपद्बन्धुत्वकीत्यां हदमतिजननाहैत्यनाशाय भूनौ                                                                                                                                                                                                                              |     |
| जातव्वादुत्तरस्यां पुरि मधुग्पडालंकृतायां दयाव्धेः ।                                                                                                                                                                                                                      |     |
| बन्धो:कृष्णस्य पादाश्रयणानह विना नोसहायः पुमर्थो                                                                                                                                                                                                                          |     |
| रक्षासामर्थ्यहाने भीवन इति दितं कारिस् नुविभावे ॥                                                                                                                                                                                                                         | १०३ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| लक्ष्मीसम्बन्धस्मा मित्रधर्गित्या पद्मने त्रन्वयोगात्                                                                                                                                                                                                                     |     |
| स्थित्याचैस्स्वैश्वरित्रैः स्वहः पहरणात् शीनजेन्द्रावनाच ।                                                                                                                                                                                                                |     |
| स्थित्याचैस्स्वैश्चरित्रैः स्वहृद्यहरणान् शीनजेन्द्रावनाच ।<br>ताक्ष्यांसौ चाधिरह्यारिमणनिरसनाद्वदुष्प्रापकावैः                                                                                                                                                           |     |
| स्थित्याचैस्स्वैश्चरित्रः स्वहृष्पहरणात् शीनजेन्द्रावनाच ।<br>ताक्ष्यांसौ चाधिरह्यारिगणनिरसनाद्वदुष्प्रापकावैः<br>दुष्कर्मोनमूलनावैःसुचिरकृतद्वो साधवश्चेत्यवोचत् ॥                                                                                                       | १०४ |
| स्थित्याचेस्स्वैश्चरित्रेः स्वहृष्पहरणात् श्रीवाजेन्द्रावनाच । ताक्ष्यांसौ चाधिरद्यारिगणनिग्सनाद्वयदुष्पापकाचैः दुष्कर्मोनमूलनाचैः सुचिरकृतद्वो पाधवश्चेत्यवोचत् ॥ नैकश्रीनामवत्वाजगहुदवसुसंस्थापनाचैः हरित्वात्                                                          | १०४ |
| स्थित्याचेस्स्वैश्वरित्रैः स्वहृष्पहरणात् श्रीनजेन्द्रावनाच । ताक्ष्यांसौ चाधिरह्यारिगणनिगसनाद्वेषदुष्प्रापकाचैः दुष्कर्मोन्मूलनाचैःसुचिरकृतद्वे। माधवश्चेत्यवोचन् ॥ नैकश्रीनामवत्याजगहुद्वनुगंस्थापनाचैः हरित्वात् दानान्मोक्षस्य हेयप्रतिम्ट्यटकश्चेणिसम्पत्तिमत्वात् । | १०४ |
| स्थित्याचेस्स्वैश्चरित्रेः स्वहृष्पहरणात् श्रीवाजेन्द्रावनाच । ताक्ष्यांसौ चाधिरद्यारिगणनिग्सनाद्वयदुष्पापकाचैः दुष्कर्मोनमूलनाचैः सुचिरकृतद्वो पाधवश्चेत्यवोचत् ॥ नैकश्रीनामवत्वाजगहुदवसुसंस्थापनाचैः हरित्वात्                                                          | १०४ |

| लक्ष्मीवक्षस्स्वभावात्स्वजनसुलभतापर्वतोद्धारणाद्यैः      |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| दुर्तेयत्वात्सुरारेरिखळपतितया नाकिनां वृद्धभावात्।       |     |
| स्वेषां हृद्रासितायाः स्वजनवशतया तत्र चासित्स्या         |     |
| स्वस्वामित्वादिबन्धाजगद्वति हरिश्चेत्यभाणीच्छठारिः ॥     |     |
| प्राणत्वादद्भुतत्वादापे च सुविदितत्वेन भव्यत्वयोगात्     | १०६ |
| लक्ष्मीवक्षस्त्वमावाद्रघुकुलजननानीलरत्नाममृयी ।          |     |
| कृष्णत्वादब्जदृत्तवात्परमपतितया चेश्वरं संभिनानां        |     |
| कने भीषान सम्पर्धः सम्बद्धाः ।                           | 6   |
| आश्चर्यहान्वितत्वादाखिलपतितया चान्तराक्षत्वभूमा          | १०७ |
| अराक्ये राक्तत्वभूमा जलदतनुत्या भव्यताकप्रकत्वात्।       |     |
| औदार्यादेविंशिष्टादापे च भवभृतां रक्षणे तित्रसङ्गा-      |     |
| दिसार्व जैन सम्मो निर्मित निर्मा                         |     |
| रम्यत्वाच्छीतुलस्या श्रितजनसहितत्वेन पद्माक्षायाः        | 106 |
| स्वामित्वात्सत्परञ्ज्योतिरितिकथनतः श्रीधरःवातिकीर्त्या । |     |
| पुष्परयामत्वभूमा रथचरणमुखस्वायुघत्वाद्युदन्तैः           |     |
| ज्ञीरेशीयात जातारिः वात्रमञ्जू                           | 09  |
| वलीमध्यत्वयोगादापे च सुविदितश्रीवचोवाच्यभावात्           | ,   |
| भूम्याद्यैश्वयोगादवतरणद्शासाहचर्यास्वभर्तुः।             |     |
| सन्धातृत्वात्सुत्रोधप्रददुरितह्रन्वात्समासन्नभावात्      |     |
| लक्ष्मा श्रीतं राजारि प्रथमित क                          | 80  |
| पद्माक्षत्वप्रसिद्धया जगद्वनतया भव्यताचैश्च सार-         | 10  |
| ग्राहित्वाद्वेणुनादैः हृषितजनतया स्वाङ्गदानादजादेः।      |     |
| श्यामत्वाद्रव्यचोरत्वत उत सरसस्रेरचेष्टत्वभूमा           |     |
| नः क्रस्योऽत्र सिद्ध्युनमुखसमयतया ख्यापयामास ऋष्णम् ॥ १  | 9 9 |
| सर्वश्रेष्ठयात्स्वकीयैरापि जगदवनाद्ण्डपण्डाधिपत्यात्     | 1.7 |
| नीलाया वल्लभत्वादमृतवितरणाद्धक्तमुक्षिग्धभावात् ।        |     |
|                                                          |     |

| दासानां सत्यभावादितमुजनतया ऽथो जगन्कारणन्वात्<br>श्रीमान् वेलाप्रतिक्षो भवभयहरणे चेत्यभाणीच्छठारिः ॥<br>इत्थं सर्वेकबन्धुं चिरकृतकरणं शीलासिन्धुं पतिन्वात्<br>संबन्धाद्रक्षितारं स्वगुणगरिमसंस्मारकं प्राह कृष्णम् ।<br>विस्मतुं चाप्यशक्यं घटकमुख्यमुविस्तम्भणीयं सुमन्या<br>लक्ष्म्या किष्ठष्टं स्वसिध्युन्मुखसमयमनेहः प्रतीक्षं सुमित्रम् ॥ | ११ <del>२</del><br>११३ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ॥ अथ दशमशतकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| देत्यानां नाशकत्याद्विधृततुलसिकाभौलिभावाजयित्वात्<br>सर्पाधिशेशयत्वात् निरवधिकपरंज्योतिस्लास्यभावात् ।<br>लोकानां स्वष्टभावाद्दशरथमुतताश्रान्तिहारित्वमुख्यैः                                                                                                                                                                                   |                        |
| आकारैः सद्गतिः स्याजलदतनुद्विद्येति तेनाभ्यधायि ।!<br>ऊचे श्रीकेशवत्वाद्भतचरितखगाधीशकेतुत्वयोगात्<br>आसङ्कालतित्वाद्मरपरिषद्मामादिभूतत्वभ्रम्म ।<br>व्यापारै:सृष्टिमुख्येरापि च भुजगशायित्वमुख्यैश्चारित्रैः                                                                                                                                    | 2 8 8                  |
| अध्वक्रेशापहर्ता भवति च भगवानित्यनन्य:शटारिः ॥<br>अभोजाक्षत्पकीर्त्या यदुकुलजतया चात्मनदस्यामलत्वात्<br>गोविन्दत्वात् प्रियोचद्वचनपरतया चक्रराजायुंधत्वात् ।<br>श्रीनिलासमप्रभावादितसुभगतया गोपिनिर्वाहकत्वात्                                                                                                                                  | ११५                    |
| अस्थानसेहशङ्कास्पद्रस उदितः श्रीपतिः कारिजेन ॥<br>श्रीमद्दामोद्रस्वादमरपरिपद्दामप्यगम्यन्वभूमा<br>चक्राधीशायुधस्वात् बटद्रशयनात् नागरजेशयस्वात् ।                                                                                                                                                                                               | १२६                    |
| वधः स्तर्योनमुख्यात् परमपुरुषतामाध्यादियोगात्<br>दुष्त्रावोऽयं भजद्भिः सुगम इति दृढं माध्यं सोऽभ्यधत्त ॥<br>नाम्नां सङ्कीर्तनेन स्वपरिवृद्दतया भावनातोऽनुवेलं<br>संस्मृत्या पुष्पदानाध्ययनसुवचनैः स्तोत्रनृत्यादिकृत्यैः ।                                                                                                                      | <b>१</b> १७            |

| धर्भैर्वर्णाश्रमोक्तैः बहुविधमजनप्रक्रियो दीर्घबन्धुः     |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| श्रीमान्नारायणश्चेत्यक्रथयदाविलद्वामिडब्रह्मदर्श्।।       | ११८   |
| चिक्रित्वात् केदावत्वादिभिरापे च तथा श्रीद्यनारायणत्वात्। |       |
| स्तेहित्वात्पाण्डवानामभिमततुत्रसीपूजनीयत्वभावात् ।        |       |
| अम्भोजाक्षत्वगोविन्दत उत सुयशःश्रीपतित्वादिभावैः          |       |
| श्रीमान् तीत्रोद्यमोऽयं स्वपद्वितरणे चेति तेनाभ्यभाषि ॥   | 888   |
| अत्याश्चर्यस्वभावात् हृदयगततया स्वस्तुतौ प्रेरकत्वात्     |       |
| स्वाम्निःवात् सर्वभूतान्तरनुगततया स्वस्तुतौ कर्नृभावात् । |       |
| आपद्बन्धुत्वयोगात् वहुविधसविधस्थानवस्वेन देवः             |       |
| श्रीमानत्यादरः स्यात्स्यजनपरिकरेष्वित्यथो संजगाद ॥        | १२०   |
| लक्ष्तीकान्तत्वयोगात् विवदि सिवतया दिव्यदेशस्थितत्वात्    |       |
| मोक्षोद्योगात्तदर्थे कृतशपथतया सर्वतस्सन्निधानात् ।       |       |
| दृष्टयन्तस्यनिवासाद्तिवितरणतः स्वस्वभावप्रकाशात्          |       |
| स्वामित्वातुष्यतीत्थं स्वयमनुपिषतःश्रीपतिइचेत्यगायि ॥     | १२१   |
| स्वामित्वात् श्रीरानारायण इति यशसा विक्रमादिष्टपानां      |       |
| श्रीमत्वाचकवत्वात् जलनिधिशयनाचापि गोविन्दभावात्।          |       |
| वैकुण्ठस्वामिभावाद्पिच निजजनानर्चिराद्याख्यगत्या          |       |
| म्वं लोकं प्रापयेच्छ्रीपतिरिति कथयां श्रीशठारिर्वभूव !!   | १२२   |
| ब्रह्मेशान्तः प्रवेशात् जलनिधिसुतया सन्निरोद्धव्यभावात्   |       |
| दिन्यश्रीविग्रहत्वात् अखिलतनुतयाऽतृप्तपीयूषभावात् ।       |       |
| पद्माबन्धुत्वभूम्युद्धरणकरणतः पुण्यपाविज्ञित्तृवात्       |       |
| मुक्तेदीताऽनुभाव्यो हारिरिति शठाजिह्रीयन् मुक्तिमाप।।     | 2 2 2 |
| एवं खानां गतिं व्यध्वजदुरितहरास्थानशङ्काहरागं             |       |
| सुप्रापं भक्तिभाजां बहुविधभजनप्रक्रियं श्राशठारिः।        |       |
| तीवोद्योगं स्वदाने स्वजनतनुकृतात्याद्रं प्राह चान्ते      |       |
| स्वेच्छातुष्टं सुखाचिमुखसरणि खं मोक्षदं मुक्तभोग्यम् ।।   | १२४   |
|                                                           |       |

### ॥ निगमन स् ॥

| इत्थं सेव्यं सुभीग्यं शुभसुभगतनुं सर्वभीग्यप्रकृष्ठं          |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| श्रेयस्तद्भेतुतं प्रपदनसुलमं स्वाश्रितानिष्टाजिण्णुम् ।       |     |
| भक्तन्छन्दानुरक्तं निरुपिधसुहृदं सत्यद्व्यां सहायं            |     |
| श्रीरां प्रांह स्वसिद्धेः स्वयिष्ठह करणं स्वप्रवन्धे शटारिः ॥ | १२५ |
| आचे स्वीयप्रवन्धे शठाजिदाभिद्धे संस्वे दुंश्सहत्वम्           |     |
| द्वैतीयीके स्वरूपाचिखलम्थ हरेरन्वभूत् स्पष्टहरूम् ।           |     |
| तार्तीयीके स्वकीयं भगवदनुभवं स्कोरयामास तीत्राम्              |     |
| आशां तुर्वे यथेष्टं भगवदनुमावादाद मुक्ति दाठारिः॥             | १२६ |
| श्रीमान् सीमातिलाङ्घास्यस्तरकरणः सर्ववित् सर्वशक्तिः          |     |
| खामी सर्वस्य जन्तोः खचरणयुगळस्वीकृतासमाकमारः।                 |     |
| किं नः कृत्यं खहेतोः किनिह न मुलमं का विपत्तिमीवित्री         |     |
| कस्यान्यस्याद्य वर्ण्या वयमिति विदुपामाह तुङ्गत्वमन्ते ॥      | १२७ |
| शास्त्रे देहातिरिक्तात्मिन तद्धिपतौ तत्प्रसादाद्युपाये        |     |
| तस्मान्नि:श्रयसातौ तद्वचरणतोऽनन्ततापाभिघाते ।                 |     |
| तद्भक्तानां प्रभावे तदुपसदनतः स्वान्तकालुष्यशान्तौ            |     |
| सारं वेद्यं स्ववेदे सकलमकथयत् सानुकम्पः शटारिः ॥              | १२८ |
| इत्थं सत्संप्रदायक्रमसमधिगतादेषवर्णाईवेद-                     |     |
| श्रद्धाशुद्धाशयानामघटयदनघं कै।तुंक वेङ्कटेश:।                 |     |
| सम्यक्त्ये तस्य साक्षात् राटरिपुरथवा सर्वसाक्षी स साक्षी      |     |
| सावद्यत्वेऽपि सोदुं प्रभवति मजतामप्रकम्प्यानुकम्पः ॥          | १२९ |
| शोकः श्लोकत्वमभ्यागत इति वदतः गुद्धवाधाणवीद्य-                |     |
| न्नानाकलोलनाथानुभवरसपरीवाहतः श्राव्यवदात्।                    |     |
| वेदान्ताचार्यकश्रीबहुमतबहुविदेङ्केटशोद्धृतेयं                 |     |
| रम्या तालर्यरतावालिरनवगुणा रञ्जनी रङ्गमर्तुः ॥                | १३० |
| ॥ कवितार्किकसिंहायवदान्तगुवे नमः॥                             |     |
|                                                               |     |

#### ॥ द्रीमडोपनिषत्सारः ॥

# 

श्रीमान्वेङ्करनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ सेवायोग्योऽतिभोग्यश्चु भसु भगतनु स्सर्वभोग्यातिशायी श्रेयस्तद्वेतुद्वता प्रपदनसुलभोऽनिष्टविध्वंसद्यील:। भक्तच्छन्दानुवर्ती निरुपधिकसुहन्सत्पद्व्यां सहायः श्रीमान् सर्वोचितायामुपनिषदि मिपत्येष गाधाशतैर्नः ॥ आद्ये पश्यन्नुपायं प्रमुनिह परमप्राप्यभूतं द्वितीये कल्याणोदारम्नेद्वितयमिद्मिति प्रेक्षमाणस्तृतीये । ऐश्वरादेश्चतुर्थे विषमधुतुलयाऽनन्यभाग्यत्वीमच्छन् षड्भिस्खां पञ्चमाचैरानितरगतितामाचचक्षे मुनीन्द्रः॥ परं निर्वेषम्यं मुलममपराधप्रसहनं सुशीलं स्वाराधं सरसभजनं स्वार्जवगुणम्। सुसात्म्यस्वान न्दप्रदम्न घविश्राणनपरं मुकुन्दं निध्यायान्मुनिरधिजगावाद्यशतके ॥ दिकाभ्यां द्वाष्टाङ्किर्दुरिधगमनीतिस्थपुटिता यदन्त्या मीमांसा श्रुतिशिखरतत्वं व्यवृण्त । तदादौ गाथाभिर्मु।निरधिकविंशाभिरिह नः कृती सारग्राहं व्यतरदिह संगृह्य कृपया ॥ परत्वाचैरित्थं परिचरणसक्तो गुणगणैः प्रभुं सेवायोग्यं प्रथमशतके वीक्ष्य वरदम्। तमेव स्वात्यर्थप्रियमथ च भोक्तं व्यवसितो वरेण्यत्वं तस्य प्रथमवरणीयं प्रथयति ॥ दितीयेऽतिक्लेशक्षणविरहमुत्तुङ्गलितं मिलत्सर्वास्वादं व्यसनशमनं स्वाप्तिमुदितम्।

| खवैमुख्यत्रस्तं खजनमुहृदं मुक्तिरसदं         |    |
|----------------------------------------------|----|
| स्वकेङ्कर्योद्देश्यं सुभगसविधस्यं निरविशत् ॥ | Ę  |
| उरायत्त्रैकान्तं प्रथमिह सेव्यत्वमुदितं      |    |
| ततश्च प्राप्यत्वौषयिकमतिमोग्यत्वमयद्त्।      |    |
| द्वयं तःखासाधारणतनुविधिष्टस्य गणवन           |    |
| त्तीये विश्वेशं सुमस्भगरूवं कथवति।।          | ७  |
| अनीहक्सौन्दर्यं तनुविहितसर्गादिसुमग          |    |
| स्वसेवार्थाकार प्रगुणवपुषं मोहनवनुम्।        |    |
| अपस्यल(भ्या)व्धाचीविभवमतिदास्यावहतनुं        |    |
| सदा दृश्यं स्तुत्याङ्गतिनवविसद्भाङ्गतिमिह् ॥ | 6  |
| श्रियः कान्तोऽनन्तरसुमतनुविशिष्टः पलमसौ      |    |
| फलायाप्तेईतुः स्वयमिति च निर्दार्य शतकैः।    |    |
| इदानीं बुद्धिस्थकमत इह युत्तया मुनिवरः       |    |
| फलवं तस्यैव इत्यति तद्नयेषु विमुखः ॥         | 9  |
| स्थिरैश्वर्ये तुर्ये महजब्हुभोग्यं निरविशत्  |    |
| मिथः शिष्टं हे शायह सहित तुत्यं निजजनम्।     |    |
| कृतार्थीकुर्वन्तं प्रणयिभिषजं सद्वहुगुणं     |    |
| स्बहेयस्वोपेक्षयं स्वमतफलभुचैम्स्ववगतम् ॥    | १० |
| उगायत्वं यत्तत्व्यथमशतकेऽभाव्यतं विभी-       |    |
| रनन्योपायस्तह्हयति परं पञ्चममुखैः ।          |    |
| निरीहस्तत्रादौँ निरवधिकनिर्हेतुकदया-         |    |
| सरित्स्रोतः पद्मं शरणयति नाथस्य चरणम् ॥      | ११ |
| दयानिम्नं भक्तैरविमथनं प्रेमजनकं             |    |
| जगद्रक्षादीक्षं स्मृतिजुपमहम्भावविषयम् ।     |    |
| शरण्यं दीनानां स्वरसकृतदास्याभ्युपगमं        |    |
| प्रचख्यौ तं प्राप्तं प्रशकनकृतं पञ्चमशते ।।  | १२ |

| अनाद्यन्तानन्दस्वरसकरुणा(कन्दजनितः )नन्द इति नः |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| प्रणेतुर्व्यापारः प्रपदन(विपाका)पिपासाई उदितः।  |     |
| तमाचार्योपर्गं चिरवि(राहे)घाटितस्वात्मघटन-      |     |
| स्फुरच्छित्तं पष्टे मानेरशरणी याति शरणम् ॥      | १३  |
| गुरुद्वारोपेयं स्वयमाभिमतं वैरघटकं              |     |
| चरित्रैः कर्षन्तं परिवघटनं स्वान्वितहरम् ।      |     |
| निदानं धृत्यादेर्घटकवशभूतिद्वयमगात्             |     |
| अनहिंद्वैषट्यं त्वविकलशरण्यस्थितिमिह ॥          | १४  |
| तदेवं पष्टान्तं विहितसविशेषप्रपदनः              | •   |
| फलालाभात् खिन्नस्वारितहृदयस्सप्तमशते।           |     |
| अनिष्टोपन्यासप्रभृतिभिरानिष्टप्रशमने            |     |
| स्वतिसम्यच्छीलं प्रभुमिमुखं संमुखयित ॥          | 24  |
| सहन शाख्याशङ्कामुपरामितगर्हः प्रकटयन्           | , , |
| स्वगोमृत्वं गुप्तिक्रममखिलजन्तुप्रणयिताम्।      |     |
| श्रिताऋन्दच्छेत्तास्मरणविशद्शित्रविभवः          |     |
| स्तुतौ युञ्जन् स्तोत्रव्यसनजिददार्शे प्रभुवरः ॥ | १६  |
| अथानिष्टान् पुंसां स्वयमुपजिहीर्षन्नापे विभु:   |     |
| तदिच्छां बाह्येषु प्रशमयितुकामः क्रमवशात् ।     |     |
| नि जेच्छासंसिद्धत्रिविधचिद्दचिद्वस्तुविततिः     |     |
| श्रितेच्छावैचित्रीवश इति वदत्यष्टमशते ॥         | 20  |
| दिदक्षायां दश्यः प्रभुरगणि निस्सङ्गसुलभः        | •   |
| स्वविद्रहेषैकान्तः श्रुतिविहितपौष्कल्याविभवः।   |     |
| अपेक्षासापेक्षस्ववितरणसज्जो हृदि रत:            |     |
| स्वदास्यं तन्निष्ठां तदवधिमपीह प्रकटयन् ॥       | 86  |
| अभीष्टं विश्वस्मिन् विषमफलकांक्षिण्यविषमम्      |     |
| प्रयच्छन्तं दृष्ट्वा परमपुरुषार्थेकरसिकः ।      |     |

| िरसान्यापेश्चो निखिलजगदीशस्य नवमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| निदानं सिद्धीनां निरुपिधसुहृत्वं गणयति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १९         |
| अभाव्येको बन्धुश्चिरकृतदयश्चीलजलिधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| स्वसंबन्धात् गोप्ता स्वगुणगरिमस्मारणपरः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| अशक्यो विसर्वे घटकमुलविसम्भविषयान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| सुमजानित्सिद्ध्युन्मुखसमय इच्छन्नपसरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०         |
| उदन्तैरित्येवं निरूपधिकसौहार्दविश्चनैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| उदन्यामुद्रेलामुपजानितवन्तं निजपदे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| त्रिवर्गातिकान्तस्थिरनगरघण्टायथगतेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| सहायीकुर्वागश्चरमञ्चतके विन्द्ति मुनि: ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१         |
| गि व्यव्यक्केशिच्छदमपिच शङ्कासपदरसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| भजद्भिस्मुप्रापं विविधभजनप्रिक्रयमिह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| फले तीत्रोद्योगं स्वविषयकृतात्याद्रमगा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| बद्दच्छातुष्टं सःसर्गिमपुनर्जन्मसयु(ह)जम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२         |
| परं प्राप्यं पश्यन् परिचरणहेतुं विगणयन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| परिष्कुर्वन्नाज्ञामनितरशरण्यरशरणयन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| परिष्कुर्वन्नाज्ञामनितरद्यरण्यद्यरणयन् ।<br>अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २३         |
| अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३         |
| अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्<br>मुहुदेंवं लक्ष्म्या सहितमिह भेजे मुनिवरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                   | २३         |
| अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्<br>मुहुदेंवं लक्ष्म्या सहितामिह भेजे मुनिवरः ॥<br>पुरा शोकश्लोकोऽभवदिति नयादित्युपनिषत्                                                                                                                                                                                                         | २३         |
| अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्<br>मुहुदेवं लक्ष्म्या सहितामिह भेजे मुनिवरः ॥<br>पुरा शोकदक्षोकोऽभवदिति नयादित्युपनिषत्<br>मुने: पुण्यक्षोकादजनि वरभक्तैः परिणतिः।                                                                                                                                                              | <b>२</b> ३ |
| अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्  मुहुदेंवं लक्ष्म्या सहितामिह भेजे मुनिवरः ॥  पुरा शोकदक्षोकोऽभवदिति नयादित्युपनिषत्  मुने: पुण्यक्षोकाद्जनि वरभक्तैः परिणतिः ।  व्यपोह्य स्वं भावं हरिचरणसन्तानकलिकां                                                                                                                          |            |
| अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्  मुहुदेंवं लक्ष्म्या सहितामिह भेजे मुनिवरः ॥  पुरा शोकदक्षोकोऽभवदिति नयादित्युपनिषत्  मुने: पुण्यक्षोकाद्जनि वरभक्तैः परिणतिः ।  व्यपोह्य स्वं भावं हरिचरणसन्तानकलिकां  अपीक्षद्योगी यस्तनुमतनुकारुण्यविवदाः ॥                                                                                  |            |
| अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्  मुहुदेंवं लक्ष्म्या सहितामिह भेजे मुनिवरः ॥  पुरा शोकदक्षोकोऽभवदिति नयादित्युपनिषत्  मुने: पुण्यक्षोकाद्जनि वरभक्तैः परिणतिः ।  व्यपोह्य स्वं भावं हरिचरणसन्तानकलिकां  अपीक्षद्योगी यस्तनुमतनुकारुण्यविवद्यः ॥  सतामित्थं सारं द्रभिडनिगमस्यान्वकथयत्                                          |            |
| अनिष्टप्रध्वंसप्रभृतिषु निदानं च कथयन्  मुहुदेंवं लक्ष्म्या सहितामिह भेजे मुनिवरः ॥  पुरा शोकदक्षोकोऽभवदिति नयादित्युपनिषत्  मुने: पुण्यक्षोकाद्जनि वरभक्तैः परिणितः ।  व्यपोह्य स्वं भावं हरिचरणसन्तानकलिकां  अपीक्षद्योगी यस्तनुमतनुकारुण्यविवद्यः ॥  सतामित्थं सारं द्रभिडनिगमस्यान्वकथयत्  बहूनां विद्यानां बहुमतिपदं वेङ्कटपतिः । |            |

२६

मनुन्यासप्राचेतसपरिपदर्हा कचिदियं सुधासिका सुक्तिः स्वयमुद्यमन्विच्छति जने । निरुन्ध्युः के विन्ध्याचलविकटसन्ध्यानटजटा-परिभ्रान्ता पङ्गोरुपरि यदि गङ्गा निपतिति ॥

> कवितार्किकसिंहाय कन्याणगुणशालिने । श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥

इति कवितार्किकसिंह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र वेदान्तचार्यकृतिषु

द्रमिडोपनिषत्सारः समा : ॥



### किंग्हेशस्तुतिः॥



# श्रीमान्वेङ्करनाथार्यः — सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

| अयत्नसङ्कत्यितसर्वलोक्(सर्गोपसर्ग)सर्गायवर्गस्थितिसंविधानम् । |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| अनादिमध्यांतमशेषनाथं किंगेहनाथं शरणं भजामि ॥                  | 8  |
| अकृत्त्रिमानां वचसामभूमिमगोचरं त्रह्माशिवादिवाचाम्।           |    |
| अहं स्तुवे किंग्हनायक त्वां तथा ह्यल्जन् स्तु मितंपचोक्तिः॥   | २  |
| अकिंचनोऽनन्यगतिस्वदीय स्तुति करोमीति मतिं करोमि ।             |    |
| कुपानिधे किंग्हन।यकाद्य त्वमेव मे वाचमुदीरयेथा: ॥             | ą  |
| त्वयैव दत्तामुपलभ्यवाणीमणीयसीमप्रतिमप्रभावम् ।                |    |
| प्रसाद्ये किंग्रहनायक त्वां न चेत् कुतो मे सपलं वचस्यात् ॥    | 8  |
| अनेन जीवेन समस्तवस्तु प्रविश्य नामानि च रूपभेदैः।             |    |
| ब्याकुत्य वीक्षावनमध्यभागे विभुं शयानं सततं भजामि ॥           | 4  |
| अशेषपुंसां हृदि सन्निविष्टमनल्पशक्तयादिगुणैः विशिष्टम् ।      |    |
| हत्तापहःपङ्कजभुङ्गजुष्टं देवं भजे किंग्हगं ममेष्टम् ॥         | ६  |
| श्रीशालिहोत्रापितशालिपिष्ट हृष्टोभवान् देवशयिष्णुरेनम्।       |    |
| किं गेहमत्रेति यदोऽयद्त्तत् किं गेहमासीत् तवसद्मनाम्ना ॥      | 9  |
| पद्मामहीलालितपादपद्मं पद्मासनाधिष्ठितानिम्ननाभिम्।            |    |
| शयानमाक्रम्य भुजङ्गतस्यं किंगेहसञ्चानमहं नतोऽस्मि ॥           | 6  |
| विस्मरमासीत् भुवनं त्वदीयचरित्रमन्बीक्ष्य चिरप्रवृत्तम् ।     |    |
| किंगेहनाथामुरकैटभादि निवर्हणार्थ किल सर्वशक्ते ॥              | 9  |
| गङ्गादितीर्थानि निषेव्यशम्भुः सर्वाणि पुण्यायतनानि गत्वा।     |    |
| अमुक्तपूर्वोविधिहत्यया त्वां संसेव्य किंगहपते विमुक्त: ॥      | 80 |

| अजन्हुजानोद्य महापराधं द्विजं हि हृत्तापहरं सरस्ते।              |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                  | ११  |
| रघुप्रवीरस्य तवाईमेतत् यदागतस्यैव रिपोर्जिघांसो:।                |     |
| विधूय रक्षस्त्वममुख्य दिव्यमदाः पदं किंग्हनायक त्वम् ॥           | १२  |
| पिष्टप्रदीपान् परिकल्प्य ये त्वां हृष्टाभजंतेऽहिनिपुष्यदर्शे ।   |     |
| इष्टप्रदायी वितनोषि तेषां कष्टोपनोग्यान्यापि कांक्षितानि ॥       | १३  |
| विकासयन् मानसपङ्कजानि विपश्चितां निश्चलभक्तिमाजाम्।              |     |
| प्रादुर्भवन्नासुरकैटमादि तमोरवेत्वं मिय सुप्रसीद ॥               | १४  |
| प्रयुमनाम्ने तपसां हि धाम्ने कृपाप्रसन्ने त्विय किंग्हेश ।       |     |
| गङ्गाधिकत्वं न किमापतीर्थे हृत्तापहं वा तनयं न वन्ध्या ॥         | 7 3 |
| त्वं सर्ववित्त्वं कमलासहायः त्वमेव वेदांतवचो विचेयः।             |     |
| भवन्तमेतं द्वारणं प्रपन्ना वयं नयस्मात्परमस्ति दैवम् ॥           | १६  |
| पुराणपुंभावमहो विगूह्य युवत्वमेवाकलयन्सुरूपम्।                   |     |
| उपायमस्त्वं किल धर्मसेनसुतांनताङ्गीमिह किंग्हेश ॥                | १७  |
| श्रीभूमिलालितपदंश्रितशेषतल्पं कल्पान्तयोग्यभुवनावनयोगनिद्रम्     |     |
| श्रीशालिहोत्राशिरसाधृतहस्तपद्मं श्रीवीरराघवविभुं श्रयतां मनोमे ॥ | 36  |
| वेंकटेशकविना विनिर्मितां किंग्हाधिपति संस्तुतिं पठन्।            |     |
| द्विव्यमोगम्पभुज्य मानवो भव्यरूपमवलोकयेत् प्रभोः ॥               | 29  |

कवितार्किकसिंहाय कन्याणगुणशालिने । श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥

इति कवितार्किकसिंह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र वेदान्ताचार्यकृतिषु किंग्रहेशस्तुतिः संपूर्णा ॥



# ॥ शुद्धिपत्रम् ॥ ॥ द्वितीयभागः ॥

| पुट: | पंक्तिः | : হান্তমেত:       | ; | पुटः    | पंक्तिः          | शुद्धपाडः          |
|------|---------|-------------------|---|---------|------------------|--------------------|
| 2    |         | निगमान्त          |   | १५      | २२               | मच्युत             |
| ?    | १८      | वक्री             |   | १६      | 9                | तिमिरे             |
| 2    | 20      | त्वाम             |   | 9.4     | १३               | <b>मुल</b> हं      |
| Cq   | 29      | विधेया            |   | 39      | 24               | सुलभं अच्युन       |
| 8    | १२      | विष्णु            |   |         | १६               | मुक्तवा            |
| Ę    | 20      | स्थिरज्यातिः      |   | t<br>** | १७               | पसुसमा             |
| 9    | ,,      | कबुरे             |   | १७      | २१               | सकलं ध             |
| + 9  | १३      | त्म्यः ,          |   | 2.4     | १६               | यावन               |
| 7.3  | 5/2     | प्रयुक्ता         |   | ••      | 30               | न ख्र              |
| 9    | 2,6     | मह्मानः           |   | 23      | २३               | तिहुवण             |
| १०   | 9       | में श्रं          |   | 9.4     | २५               | कान्त<br>संहं      |
| • 13 | •       | सीमान्तः          |   | २२      | 2                |                    |
| 77   | २३      | स्थित             |   | 55      | 8.8              | भूषितायां          |
| ??.  | २१      | पारहासिन          |   | २३      | ٠,               | विबुधेक            |
| W D  | २५      | कौरतुभ            |   | 7,7     | १६               | नृषमा<br>न्यूर्मान |
| 9.9  | २३      | प्पमुह्।ण         |   | ,,      | १८               | द्शिताभीष्टदानः    |
| 5.9  | २६      | वरस               |   | २६      | <b>१</b> ३<br>२१ | •.                 |
| १२   | . 4     | बुद्धद            |   | 20      |                  | 200                |
| १३   | २१      | सहशा              |   | 24      | १६               | प्राचीन            |
| 5.8  | X       | सत्य              |   | 30      | ?                |                    |
| .99  | 77      | येषां             |   | ,,,     |                  |                    |
| 9.9  | १७      | णि <b>ख</b> ण्डिअ |   | 3 ?     | ं २१             | r                  |
| 9.9  | २३      |                   |   | 3 ?     |                  | 0.                 |
| १५   | 5.8     | णअरेन्द           |   | 32      |                  | ,                  |
| 9.9  | २१      | भक्ता             |   |         | १७               | पश्यक्ताः          |

| पुट;       | पंत्ति | : शुद्धपाठः         |   | पुट: | पं क्तिः | शुद्धपाठः      |
|------------|--------|---------------------|---|------|----------|----------------|
| 9.9        | २३     | स <b>मुन्नाम</b> ता |   | 84   | 7.       | पंदेन          |
| 99         | ₹६     | ताम्रण              |   | * 9  | Ο,       | रुचिरया        |
| इ२         | ,,     | वण्टापशं            |   | 9.9  | 8. %     | कमल            |
| 3 3        | ?      | वले।ऽाप             |   | • •  | 23       | मान्या         |
| 919        | ર્     | भजन् सः             |   | ,,   | * *      | महोक्षित       |
| "          | 8      | रत्वं               |   | * *  | 20       | आसीड           |
| इइ         | 24     | द्याद्र             |   | 6'5  | 24       | गोप्त्री       |
| 37         | १७     | व बहुकः             |   | 1 5  | 20       | वर्धयिन        |
| 49         | २ २    | देहल।श              |   | . 75 | ٦, ۶,    | चारकल्हार      |
| 38         | v      | प्रथितान्सं         |   | 85   | १ इ      | निवर्त्य       |
| 7.7        | ,,     | कछे.लान्            |   | ४७   | 9.60     | रहितान्        |
| 9 9        | 4      | वर्ग विवान          |   | • •  | १७       | भाक्तः         |
| 芸場         | 20     | नात                 |   | 86   | 20       | णरत्वम्        |
| 2.9        | 2.4    | लूखल                |   | **   | 5 5      | निरपेक्षम      |
| 7 4        | १९     | निगमा               | • |      | 50       | त्तव           |
| 30         | १७     | नृसिद               | Į | ४९   | 0,       | युरवर्धान्     |
| 5.5        | २३     | प्रथः मेक्त         |   | ••   | 5 5      | दशीतकर         |
| ,,         | "      | मिथ:                |   |      | १२       | सौदामनी        |
| 26         | 2.     | सर्भसा              |   | 9.4  | २३       | पवृत्त्यनु     |
| 1. 2.      | દ્     | माधवि               |   | * 9  | 9.4      | निजस्व         |
| 9.9        | 6      | विश्रान्ति          |   | 9.9  | 5.8      | साम्यं         |
| <i>4</i> ? | १३     | निस्संशय            |   | * *  | 24       | त्वात्वं करत्व |
| 13         | is,    | विन्देक्षणा         |   | 4 *  | १६       | त्वयाऽहं       |
|            | ٤      | मङ्गला              |   |      |          | पद्मामही       |
| • 9        | १०     | कामस्स              |   | "    | * *      | परिभुक्त       |
| / \        | 20     | वरपति:              |   | 4.9  | १९       | तत्वानि        |
| 17         | 80,    | हित्व।              |   | 4.   | २        | वं।क्य:        |
| 9.4        | ₹0     | मारचयान्त           | 1 |      | 3        | ननन्तान्       |

| पुट:  | पंहि     | तः <b>शु</b> द्धपा <b>ठः</b> | पुर: | पंसि | h: <b>গু</b> ৱণাঠ: |
|-------|----------|------------------------------|------|------|--------------------|
|       | १ इ.     | इब                           | ٠,٠  | 9    | निरुपध             |
| *1    | و به     | त,भस्रशन                     | 90   | 6    | माननातु            |
| 5     | 15       | वत्यात्मानं                  | 90   | 2.9  | घोंगारवै           |
| 'a 5  | १३       | निर्भयो                      | 9%   | 4.   | तन्वीत             |
| 's g  | િ        | समयनिय                       | 4.4  | 2.2  | पत्तन              |
| , ,   | 23       | नस्वति इश्क                  | ७३   | ર •  | शमयासि             |
| 1.8   | 2.8      | इंदुशोपदश                    | 9 !  | 1    | प्रसात्ति          |
| 56    | ર ર      | सिद्धम्                      | ٠.   | 2.6  | मुपाश्रितो         |
| 00    | 20       | यापायमं                      | 3 ह  | 20   | वृष्टि             |
| 12.1  | 25       | अनेकार्थ                     | ७७   | 23   | निरंकुशप्र         |
| . ,   | ? 3.     | प्रथममथ                      |      | 2 '5 | मुपाधि             |
| 80    | 20       | भाष्यम्                      | * 4  | 18   | वृषभ               |
| 3 %   | 2.8      | त्युक्तं                     | 9 4  | ٦    | परिपाक             |
| 2 6   | 2.       | महर्छटा                      |      | 3    | सर्वद्रष्टा        |
| 9 ?   | 6        | वाह्य                        | 79   | 20.  | शृङ्गीर्वरंग       |
|       | 2, 8,    | विविधइ                       | 29   | 20   | ६६                 |
| S 19  | 4        | प्रपद्न                      | 40   | 2.   | भूति               |
|       | 2. 9.    | फलि                          | * *  | 21,  | खिलाव <u>य</u>     |
| 2 9   | २६       | चिन्तांमदुरा                 | ۷.   | ۶.   | चित्रतां           |
| 88    | 4        | लुब्ध                        | ••   | 90   | समुदिन।कृ न        |
| ,,    | . ,      | जुषेथा                       | : 9  | ?9   | अलिप्सथा           |
| **    | 23       | त्तावमाना .                  | 43   | 2.6  | न्यसना .           |
| , a * | 2 10.    | तनुभृतां                     | 73   | 8    | निर्वहणा           |
| , ·   | २ ६      | <u> </u>                     | 1.6  | ં દ  | शमनं               |
| १७    | 20       | यदायत्तं                     | 4.7  | g ?  | दवतानां            |
| 9.7   | 23       | समुद्धनाः                    | 613. | २६   | वेङ्कटेशेन         |
| 54    | 20       | षोडशा                        | 48   | 6    | तार्किक            |
| ٤,٠,  | <u>ૈ</u> | जयजय                         | 19   | २ ६  | मार्थवित्रियत      |

| तेरः       | पंत्ति  | h: शुद्धपाठ: | पुट:  | पं <del>चि</del> | ः शुद्धपाठः       |
|------------|---------|--------------|-------|------------------|-------------------|
| 80         | 6       | श्मय         | ,,,   | \$ \$            | स्वैरानिद्रा      |
| ,,         | 29      | णप्रथित      | १०७   | 6                | मलमलकं            |
| 65         | 9       | कीसल         | ,,    | ٩                | णापादना           |
| "          | ११      | जहदुपल       | 7 7   | १०               | रामाराधनं         |
| q 7        | ,,      | ममुनि        |       | 25               | तद्भनाभं          |
| 93         | १२      | चकोरचन्द्र   | , •   | 28               | रचना              |
| ९३         | ધ્ય     | परिचरण       | १०७   | १५               | निश्चिनुमंह<br>-  |
| ,,         | १७      | कटकं         | , , , |                  |                   |
| 88         | \$ \$   | वर्धिनें।    | 27    | १७               | कुपीट             |
| ,,         | १३      | भगवर्ता      | • •   | 55               | भवज्वाला          |
| ? <b>y</b> | 2.5     | भीव          | ••    | १८               | तृणमपि            |
| "          | 99      | वाडापि       | 9.9   | "                | परिमल             |
| 94         | 8       | सेवापेक्षा   | 306   | १७               | प्रणाम            |
|            |         | नस्यात्      | 200,  | १२               | चरणौ              |
| ,,<br>९६   | ",<br>ફ | मधुरता       | ११०   | 6                | प्रथयति           |
|            | (y      | हरि          | ,,    | ς                | विनय              |
| 99         | 6       | स्रग्विण     | 220   | २४               | यतिराज            |
| 2.5        | ? 3     | जाता         | 286   | १२               | स्पष्टम           |
| 36         | ۶       | गरुडपञ्चा    | 250   | 8                | सर्वेष्वा         |
|            | ११      | कल्पमानं     |       | १३               | वृत्तीन           |
| ,,         | २ १     | बहि          | 220   | وم               | र्यन्तेऽके        |
| 200        | १२      | ब्रह्म       | 2 2 3 | Cq               | प्रह्णादा         |
| १०१        | १४      | युयुत्म:     | 77    | २५               | श्रद्धेय          |
| १०२        | २०      |              | 2,2,2 | १५               | त्रिनेत्र         |
| १०३        | ? ?     | आवेध         | * *   |                  | न्त् <b>न्</b> तं |
| 9.9        | 85      | बन्धं        | १२६   | २                | मतुलमवे           |
| 808        | १७      | मुजग         | १२७   | ٤                | खाना              |
| ? 0 %      | 3       | नमिषा        | 23,   | १४               | तीथंपादी          |

| पुट: | पंक्तिः | शुद्धपाडः   | बुट: | पांकी: | शुद्धपाठः |
|------|---------|-------------|------|--------|-----------|
| १३१  | 28      | रकथि परं    | 9,7  | 8      | प्राह     |
| १३२  | 13      | बाव्ह       | ,,   | 9      | स्वकीयां  |
| १३५  | 29      | श्रीनीला    | ,,   | २६     | गुरवे     |
| 22   | २१      | राजे        | 136  | १३     | निभ्यायन् |
| 22   | २२      | माधवत्वा    | 888  | 8      | स्वगुण    |
| १३६  | २१      | पापशितृत्वा | ,,   | २२     | अपिक्ष    |
| 9.7  | २५      | श्रीशढारिः  | १४२  | 4      | कल्याण    |
| 9.9  | २६      | सस्ब        |      | 4      | समाप्तः   |
| 830  | 3       | प्रकृष्ट    | 183  | 23     | यतोऽवद त् |





